# श्रयोध्याकाराड-पूर्वार्ड

की

#### विषय-सूची

त्रथम सर्ग

5<del>---</del>5#

निहाल में भरत और रात्रुझ। श्रीरामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन। श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद पर श्रमिषिक करने की महाराज दशरथ की श्रमिलापा। तद्तुसार समस्त राजाश्रों को श्रयोध्या में बुलाना।

दूसरा सर्ग

१५---- २६

महाराज दशरथ का द्रवार । मंत्रियों के साथ महाराज दशरथ का परामर्श तथा महाराज के प्रस्ताव का मंत्रियों द्वारा श्रतुमोदन एवं श्रीरामचन्द्र जी की प्रशंसा।

तीसरा सर्ग

२६---४०

कुलगुरु वसिष्ठ जी की अनुमित के अनुसार श्रंभिषेक की तैयारियाँ करने के लिए महाराज दशरथ का अपने मंत्रियों को आज्ञा। सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी को महा-राज दशरथ के महल में लिया लाना और महाराज से मिलकर, श्रीरामचन्द्र जी का अपने मवन को लौट जाना।

चौथा सर्ग

४०---५१

महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का जाकर पुनः श्रीरामचन्द्र जी को जिवा जाना। महाराज दशरथ का श्रीरामचन्द्र जी के प्रति दुःस्वप्न का वृत्तान्त कथन। वहाँ से निवृत्त हो श्रीरामचन्द्र जी का अपनी माता कौसल्या के भवन में गमन। वहाँ सीता, सुमित्रा और लह्मण का समागम और उनसे श्रीरामचन्द्र जी का अपने मावी यौवराज्य पद पर अभिषेक का वृत्तान्त कहना।

पाँचवाँ सर्ग ५१--५७ योवराज्याभिषेक सम्बन्धी पौर्वाह्विक कर्मानुष्ठान तथा पुरवासियों का श्रानन्दोल्लास।

छुठवाँ सर्ग ५८—६४ श्रयोध्या में देशदेशान्तरों से लोगों का श्रागमन।

सातवाँ सर्ग ६५—७३ श्रीरामचन्द्र जी के युवराज-पद पर द्यमिषिक होने का संवाद सुन कर, मन्थरा का दुःखी होना।

श्राठवाँ सर्ग ७४—८३ घुमाफिरा कर मन्यरा द्वारा कैकेयी का मन छु⁵घ किश्रा जाना।

नवाँ सर्ग ८४-१०१ मन्थरा द्वारा कैकेशी को महाराज के प्रतिज्ञात दो वरों

का स्मरण दिलाया जाना। कैकेयी का दुःस्साह्स।

द्रावाँ सर्गे १०१—११२ दशरथ का श्रपने शयनागार में जा कर कैकेयी को न देखना। कोपभवन में कैकेयी को महाराज दशरथ का बहुत तरह सममाना।

ग्यारहवाँ सर्ग ११२—११६ काममोहित दशरथ से कैकेयी का दो बर माँगना। वारहवाँ सर्ग

**११६---१**4१

दशरथ का परिताप छोर कैकेयी से श्रानुनय विनय।

तेरहवाँ सर्ग

१५१--१५८

कैकेयी का दशरथ की प्रार्थना को अस्वीकार करना और महाराज दशरथ का दुःखी होना।

चौदहवाँ सर्ग

१५६--१७६

कैकेयी का वरावर दशरथ से श्रनुरोध करना। महाराज को सोते हुए जान, सुमंत्र का उनको जगाना। कैकेयी के कहने से श्रीरामचन्द्र जी को बुलाने के लिए सुमंत्र के प्रस्थान का-उपक्रम।

पन्द्रहवाँ सर्ग

१७६---१८६

कैकेयी के श्राज्ञा देने पर भी सुमंत्र जी का महाराज द्रारथ की श्राज्ञा की प्रतीचा करना श्रीर महाराज की श्राज्ञा पाने पर सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी के भवन में प्रवेश।

सोलहवाँ सर्ग

१८६---२०१

"पिता जी तुमको देखना चाहते हैं"—सुमंत्र का श्रीरामचन्द्र जी से कहना और श्रीरामचन्द्र जी का अपने पिता जी के भवन की ओर प्रस्थान।

सत्रहवाँ सर्ग

२०१---२०७

मार्ग में लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनते हुए श्रीरामुचन्द्र जी का पिता जी के भवन में प्रवेश।

## श्रठारहवाँ सर्ग

२०७---२१७

श्रीरामचन्द्र जी के प्रणाम करने पर महाराज दशरथ का शोकान्वित होना। तब महाराज के शोकान्वित होने के विषय में श्रीरामचन्द्र जी का कैकेशी से कारण पूँछना। उत्तर में कैकेशी का श्रीरामचन्द्र जी को अपना श्रीसप्राय वतलाना।

## **उन्नीसवाँ** सर्ग

२१७----२२७

श्रीरामचन्द्र जी का कैकेथी के दोनों वरों का वृत्तान्त सुन, श्रुपनी माता कौसल्या के भवन में गमन।

#### वीसवाँ सर्ग

२२७---२४१

हवन करती हुई जननी को देख, श्रीराम जी का उनसे अपने वनगमन की वात कहना, जिसे सुन कौसल्या का दुःखी होना।

इक्कीसवाँ सर्ग

२४१---२५६

तन्मण द्वारा महाराज दशरथ की निन्दा किया जाना। तन्मण तथा कौसल्या के बहुत रोकने पर भी, पिता के गौरव के अनुरोध से श्रीरामचन्द्र जी का उन दोनों का कहना न मानना।

#### वाइसवाँ सर्ग

"भाग्य का लिखा श्रमिट है" कह कर, श्रीरामचन्द्र जी का लद्दमण को धीरज वंघाना।

तेइसवाँ सर्ग -

२६७---२७८

उत्तर में लहमण जी का कहना कि, पुरुषार्थ के सामने भाग्य कोई वन्तु नहीं है श्रीर पुरुषार्थ द्वारा श्रीरामचन्द्र जी को वन जाने से रोकने का प्रयत्न करना।

#### <sup>।</sup> चौनीसवाँ सर्ग

२७८-२८७

"हे पुत्र ! तू जहाँ जायगा वहीं मैं भी तेरे पीछे चल्ँगी" यह कहती हुई माता कौसल्या का श्रीरामचन्द्र जी का पातित्रत धर्म की उत्क्राच्टता सममा कर कहना कि, खियों के लिए पतिपरित्याग से वढ़कर श्रीर कोई निष्ठुर कर्म नहीं है।

पचीसवाँ सर्ग

335-025

कौसल्या द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का खिस्तवाचन किन्ना जाना ।

छ्ञ्त्रीसवाँ सर्ग

**366-306** 

श्रीरामचन्द्र श्रीर जानकी जी का परस्पर कथे।पकथन श्रीर सीता जी को श्रीरामचन्द्र जी का हितोपदेश श्रीर वन में रहने के समय जानकी जी का श्रयोध्या में कर्त्तव्यानुष्ठान पालन करने का उपदेश।

सत्ताइसवाँ सर्ग

३०६-३१५

पति के साथ वन जाने के लिए सीता जी का श्रीराम-चन्द्र जी से याचना।

श्रद्वाइसवाँ सर्ग

३१५-३२१

वन के कष्टों का विशद रूप से वर्णन कर, श्रीरामचन्द्र जी का सीता को वन चलने से रोकना ।

उन्तीसवाँ सर्ग

३२२–३२७ ॔

श्रीगमचन्द्र जी के साथ वन में चलने के लिए चिन्तित एवं उत्सुक सीता को श्रीरामचन्द्र जी का समकाना।

#### तीसवाँ सर्ग

३२८---३४०

सीता का श्रीरामचन्द्र जी की बातों का उत्तर देते हुए कहीं कहीं उन पर श्राचेप करना। सीता की शोच्य दशा देख, श्रीरामचन्द्र जी का श्रपने साथ चलने की सीता को श्रामुमति प्रदान करना, तव सीता का वनगमन की तैयारी करना श्रीर दानादि देना।

#### इकतीसवाँ सर्ग

३४०---३४८

भाई के साथ जाने के लिए लहमण की श्रीरामचन्द्र जी से प्रार्थना ; प्रथम श्रीरामचन्द्र जी का इस प्रार्थना को अस्वीकृत करना ; किन्तु पीछे से लहमण की अपने में पूर्ण भक्ति देख इनको अनुमति देना। तव लहमण का आयुधादिकों को साथ में लेना। श्रीरामचन्द्र जी का अपनी समस्त वस्तुओं को, लोगों को दे डालना।

#### वत्तीसवाँ सर्ग

३४६---३६०

दान देने के लिए श्रीरामचन्द्र जी के श्राज्ञानुसार लच्मण का सुयज्ञ को जाकर लाना। दान पाकर सुयज्ञ का श्रीरामचन्द्र जी को श्राशीर्वाद देना। तदनन्तर किसी एक श्रीत द्रिंद ब्राह्मण का दान माँगने के लिए श्रीरामचन्द्र जी के समीप श्राना श्रीर इच्छित दान पाना।

#### तेतीसवाँ सर्ग

३६०---३६६

दानादि कर्मी से निश्चित हो, सीता लद्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी का प्रस्थान करने के पूर्व पिता जी के दर्शन करने को चनके भवन में गमन। श्रीरामादि को, छत्रचँवर रहित छोर पैदल गमन करते देख, पुरवासियों का हाहाकार करना। चौतीसंवाँ सर्ग

३६६–३८५

सुमंत्र का दशरथ की को श्रीरामचन्द्र की के आगमन की सूचना देना। श्रीरामचन्द्रकी को देखने के पूर्व दशरथ जी का अपनी सब रानियों को अपने पास बुलवा लेने की सुमंत्र, को आज्ञा देना, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी को अपने पास बुलवाना। फिर श्रीरामचन्द्र जी को वनगमन के लिए उद्यत देख, रानियों सहित महाराज दशरथ का रुद्न करना।

पैतीसवाँ सर्ग

**364-363** 

उस समय सुमंत्र का कैकेयी से कटु वचन कहा।

छत्तीसवाँ सर्ग

३६३-४०२

श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए चतु-रिक्निणी सेना तैयार करवाने की महाराज सुमंत्र को श्राज्ञा। तब एक श्रद्ध से हीन राज्य के लेने के लिए श्रीनच्छा प्रकट कर, कैकेयी का दशरथ की श्रसमंजी-पाख्यान सुनाना।

सैतीसवाँ सर्ग

४०२-४१२

श्रीरामचन्द्र जी का श्रपने साथ सेना ले जाना श्रस्तीकार करते हुए वनवासोपयोगी वल्कल, खन्ता श्रादि वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना श्रीर कैकेयी का उन वस्तुओं को ला कर उनको देना। चीर वल्कल पहनने में श्रपटु जानकी को श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उनका पहनाया जाना देख, श्रन्तः पुरवासिनी क्षियों का विलाप करना। तब कुलगुरु वसिष्ठ का कैकेयी को फटकारना श्रीर धिकारना।

#### श्रद्वीसवाँ सर्ग

४१२---४१७

अन्तःपुर-निवासिनी क्षियों के विलाप को सुन अत्यन्त दुःखी महाराज दशरथ का कैकेयी से प्राथना कर, स्वयं विलाप करना । तदनन्तर पुत्रशोक से कातर माता कौसल्या की रहा करने के लिए श्रीरामचन्द्र जी की महाराज दशरथ से प्राथना।

#### उनतालीसवाँ सर्ग

४१७---४२८

श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, महाराज दशरथ का विलाप करना। महाराज की आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्र जी को ले जाने के लिए सुमंत्र का रथ लाना। महाराज की आज्ञा से कोठारी का सीता जी को वस्त्र सूपण दे देना। कौसल्यादि सासों का इस समय, सीता जी को समयोचित धर्मीपदेश। सीता जी का, सासों के कथन का अनुमोदन करना। श्रीरामचन्द्र जी का माताओं से वनगमन की आज्ञा लेना।

#### चालीसवाँ सर्ग

४२८---४४१

सुमित्रा का तदमण जी को उपदेश विशेष। सुमंत्र के लाए हुए रथ पर श्रीरामतदमण सीता का सवार हो कर वनगमन। रथ के पीछे पुरवासियों का दौड़ना। श्रीराम-चन्द्र जी का रथ के पीछे श्राते हुए पिता तथा मंत्रियों से तौट जाने की प्रार्थना।

#### इकतालीसवाँ सर्ग

४४२---४४७

श्रीरामचन्द्रादि के वन गमनानन्तर श्रयोध्या के मनुष्यों तथापशुपत्तियों की शोकावस्था का वर्णन।

#### च्यालीसवाँ सर्ग

*४४७—-४४६* 

श्रीरामचन्द्र के पीछे जाते हुए शोकान्वित जमीन पर गिरते पड़ते हुए महाराज दशरथ का कैकेथी के प्रति तिर-स्कारपूर्ण वचन कहना। वन में होने वाले कष्टों को स्मरण कर, कौसल्या का कैकेथी के साथ कथे।पकथन। दु:खी महाराज दशरथ का कौसल्या के भवन में जाकर रहना।

तेतालीसवाँ सर्ग

४५६---४६२

पलंग पर लेटे हुए एवं शोकाकुल महाराज से कौंसल्या जी का पूछना कि, में अपने पुत्र को अब फिर कव देखूँगी और कौंसल्या विलाप।

चौवालीसवाँ सर्ग

४६२---४७०

पुत्रशोक से विकल कौसल्या जी को सुमित्रा जी का धीरज वॅघाना।

पैतालीसवाँ सर्ग

808-800

श्रीरामचन्द्र जी का प्रजावर्ग को लौटाने के लिए प्रयत्न करना। पुरवासियों सहित श्रीरामचन्द्र जी का तमसा नदी के तट पर पहुँचना।

्डियांलीसवाँ सर्ग

850---855

तमसातटवर्ती वन में पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी का तद्मण जी के साथ वार्तालाप । सन्ध्योपासन करने के बाद सुमत्र और तद्मण जी का श्रीरामचन्द्र जी के लेटने के लिए पत्तों का विद्यौना तैयार करना । अयोध्या को लौटाने के लिए, सोते हुए पुरवासियों को तमसातट पर होड़कर, श्रीरामचन्द्र जी का आगे वढ़ना ।

#### सैतालीसवाँ सर्ग

\$38--358

श्रीरामचन्द्र जी को न देख, तमसा तीर पर पड़े हुए पुरवासियों का निद्रा की निन्दा करते हुए विविध प्रलाप। श्रीरामचन्द्र जी का पता न लगने पर पुरवासियों का श्रयोध्या को लौट जाना।

श्रड़तालीसवाँ सर्ग

४६४---५०३

श्रयोध्या पहुँचने पर प्रवासियों द्वारा कैकेयी की निन्दा किश्रा जाना श्रीर श्रीरायचन्द्र जी के गुर्शों की प्रशंसा में परस्पर संवाद।

उन्चासवाँ सर्ग

५०३---५०७

ंश्रपने राज्य की सीमा को पार कर, रास्ते में जनपद-वासियों के मुख से दशरथ श्रीर कैंकेयी की निन्दा सुनते हुए श्रीरामचन्द्र जी का सरयूतट पर पहुँचना।

पचासवाँ सर्ग

५०८---५२१

द्तिए की श्रोर जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी का श्रयोध्या से विदा मॉगना। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी का गङ्गातट-वर्ती शृङ्गवेरपुर में पहुँचना श्रीर वहाँ गुह से मेंट होना श्रीर गुह द्वारा उनका सत्कार किश्रा जाना।

इक्यावनवाँ सर्ग

धरर—्धर८

सीता जी श्रीर श्रीरामचन्द्र जी के स्रोते समय, "मैं पहरा दूंगा"—यह कहते हुए गुह से लच्मण जी का

वार्तालाप ।

वावनवाँ सर्ग

. ५२६---५५३

नाव में सवार होने के पूर्व श्रपने विरह में विकल, सुमंत्र को विविध वाक्यों से घीरज वँधा, श्रीरामचन्द्र जी ( ११ )

का उनको श्रयोध्या को लौटाना। वनवासोचित जटा वाँधना। गुह की लाई हुई नाव पर बैठ, श्रीरामचन्द्रादि का गङ्गा के उस पार जाना।

#### त्रेपनवाँ सर्ग

५५४---५६२

बटवृत्त के नीचे वेठे हुए श्रीरामलदमण का संवाद। जदमण को वहाँ से लौटाने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम-चन्द्र जी के प्रति लदमण जी की वक्ति।

> श्रयोध्याकारह के पूर्वोद्धे की विषय-सूची समाप्त हुई।

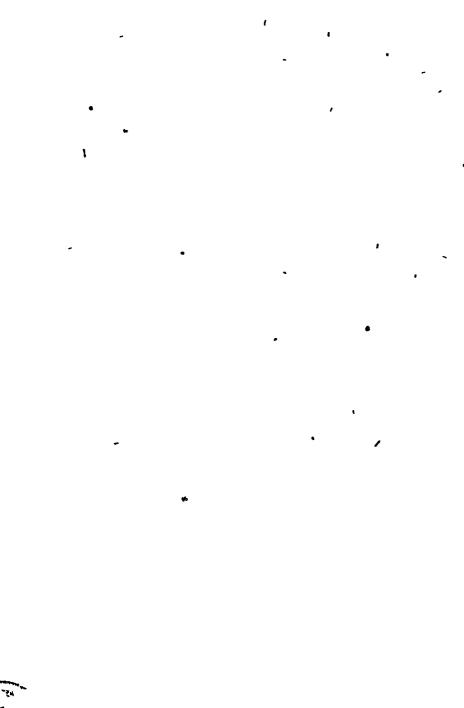

#### ॥ श्रीः ॥

#### श्रीमद्रामायागुपारायगोपक्रमः

[ नोट-सनातनधर्म के श्रन्तर्गत जिन वैदिकंसम्प्रदायों में श्रीमद्रामायण का पारायण करने का नियम है, उन्हीं सम्प्रदायों के श्रनुसार उपकम श्रीर समापन क्रम प्रत्येक खण्ड के श्रादि श्रीर श्रन्त में क्रमश: दे दिए गए हैं।]

### श्रीवैष्णवसम्पदाय:

<del>---</del>ˈ��---

कृजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराच्चरम्।

श्रारुष्ध कविताशाखां वन्दे वाल्भीकिकोकितम् ॥१॥
वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः।

श्रुष्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥२॥
यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम्।
श्रुत्तरतं सुनि वन्दे प्राचेतसमकलमपम् ॥३॥
गोष्पदीक्षतवारीशं मशकीक्षतराच्चसम्।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥४॥
श्रुक्तनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्।
कपीशमच्चहन्तारं वन्दे लङ्कामयङ्करम् ॥४॥
मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मङं वानरयूथसुख्यं
श्रीरामदृत शिरसा नमामि ॥६॥ २११

चित्रङ्ख्य सिन्धोः सित्तितं सित्तीतं यः शोकविद्धं जनकात्मजायाः । श्रादाय तेनैव द्दाह तङ्कां नमामि त प्राञ्जतिराञ्जनेयम् ॥७॥

श्राञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्जनाद्रिकमनीयविप्रहम् ।

पारिजाततरुमूलवासिनं मावयामि पवमाननन्दनम् ॥=॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राज्ञसान्तकम् ॥६॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत्साचाद्रामायणात्मना ॥१०॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थं वाक्य वद्धम्।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं ः दशशिरसस्च वधं निशामयध्वम् ॥११॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् । श्राजानुवाहुमरविन्दृद्लायताच्चं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥१२॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैं मे महामण्डपे मध्येपुष्पकमासने मिण्मये बीरासने सुस्थितम्। ( 3 )

श्रम्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं सुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥१३॥

-:0'---

#### माध्वसम्मदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णे चतुर्भुजम्। प्रसन्नवद्नं ध्यायेत्सर्वविष्नोपशान्तये ॥१॥ क्रमीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः। श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमान्यहम् ॥२॥ वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। श्रादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥३॥ सर्वविन्नश्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम्। सर्वजीवप्रयोतारं वन्दे विजयदं हरिम् ॥४॥ सर्वामीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम्। जानकीजानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् ॥४॥ श्रभ्रमं भङ्गरहितमजड विमलं सदा। श्रानन्दतीर्थमतुर्लं भजे तापत्रयापहम् ॥६॥ भवति यद्तुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरिप जन्तुर्जायते प्राज्ञमौिकः। सकलवचनचेतोदेवता भारती सा मम बचसि विषत्तां सन्तिषि मानसे च ॥७॥ मिथ्यासिद्धान्तदुध्वीन्तविध्वसनविचन्न्यः। जयतीर्थाख्यतरिंग्मीसतां नो इदम्बरे ॥८॥

चित्रैः पद्रैश्च गम्भीरैर्वाक्यैमीनैरखरिडतैः । गुरुमावं व्यञ्जयन्ती भाति<sub>,</sub> श्रीजयतीर्थवाक् ॥६॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम् । \* श्रारह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकितम् ॥१०॥

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिगः। ऋग्वन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्॥११॥

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् । श्रवृप्तस्तं सुनि वन्दे प्रोचेतसमकल्मपम् ॥१२॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराच्चसम् । रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥१३॥

श्रव्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्। कपीशमस्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयंकरम् ॥१४॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वृद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥१४॥

उल्लङ्घय सिन्धोः सित्तत्तं सत्तीतं यः शोकविंहं जनकात्मजायाः ।

श्रादाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥१६॥

ष्ट्राञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयवित्रहम् । पारिजाततरूमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥१०॥

[[e;

1

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र क्रतमस्तकाञ्जलिम्।

वाष्पवारिपरिपूर्णेलोचनं मारुति नमत राच्चसान्तकम् ॥१८॥

वेदवेदो परे पुंसि जाते दशरथात्मजे।

वेदः प्राचेतसादाक्षीत्साचाद्रामायणात्मनां ॥१६॥

श्रापदामपहर्वारं दातारं सर्वसम्पदाम् । लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥२०॥

तंदुपगतसमाससन्धियोगं ू

सममधुरोपनतार्थवाक्र्यवद्धम् । रघुवरचरितं सुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् ॥२१॥

वैदेहीसहितं सुरद्गुमतले हैमे महामण्डपे
. मध्ये पुष्यकमासने मिखमये वीरासने सुस्थितम्।
अप्रे वाचयति प्रमञ्जनसुते तत्त्वं सुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥२२॥

्र चन्दे वन्धं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालश्च ।

धूतावदां सुखचितिमयैमें इत्ते युक्तमङ्गेः

सानाध्यं नो विद्घद्धिकं ब्रह्म नारायणाख्यम् ॥२३॥

भूषारत्नं भुवनवत्तयस्याखिताश्चर्यरत्नं -त्तीतारत्नं जत्तिवदुद्दितुर्देवतामौतिरत्नम्। चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजचुरत्नं कौसल्याया तसतु सम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् ॥२४॥ महाव्याकरणाम्भोधिमन्थमानंसमन्दरम्। कवयन्तं रामकीत्त्यी हनुमन्तमुपास्महे ॥२४॥ मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम्। नानावीरसुवर्णानां निकपाश्मायितं वभौ ॥२६॥ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहाण्से । **उत्तुङ्गवाकरङ्गाय मध्वद्वग्धाव्धये नमः ॥२०**॥ वाल्मीकेर्गीः पुनीयान्नो महीघरपदाश्रया। यद्दुंग्धमुंपजीवन्ति कवयस्तर्यका इव।।२८॥। सूकिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे। विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥२६॥ हयप्रीव हयप्रीव'हयप्रीवेति यो वदेत्। तस्य निःसरते वाणी जह्नुकन्याप्रवाहेवत् ॥३०॥

<del>--</del>&--

# स्मार्तसम्प्रदायः

शुक्लाम्बरघरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविद्रोपशान्तये ॥१॥ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्याः स्युक्तं नमामि गजाननम् ॥२॥ दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्तमालां द्धाना हस्तेनकेन पद्मं सितमिष च शुकं पुस्तकं चापरेण । भासा कुन्देन्दुशङ्गरफटिकमणितिभा भासमानासमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥३॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराच्तरम् । श्रारुह्य कविताशाखां वन्दे चाल्मीकिकोकिलम्।।।।।।

वाल्मीकेर्मुनिसिहस्य कवितावनचारियाः। शृखवन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्॥४॥

यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम् । श्रातृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम् ॥६॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतरात्त्सम्। रामायण्भहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्॥७॥

श्रञ्जनानन्द्नं वीरं जानेकीशोकनाशनम्। कपीशमचहन्तारं वन्दे लङ्काभयंकरम्॥॥॥

बल्लड्वय सिन्धोः सत्तितं सत्तीतं । यः शोकविद्धं जनकात्मजायाः।

श्रादाय तेनैव द्दाह लंकां नर्माम तं प्राञ्जलिरञ्जनेयाम् ॥६॥

श्राञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् । पारिजातत्तरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् ॥१०॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् । बाष्पत्रारिपरिपूर्णजोचनं मारुतिं नमत राज्ञसान्तकम् ॥११॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदृत शिरसा नमामि ॥१२॥

यः कर्णोञ्जलिसम्पुटेरहरहः सम्यक्षित्रत्याद्रात् वाल्मीकेर्वदनारिवन्दगिलतं रामायणाख्यं मधु । जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणेरत्यन्तसोपत्रव संसारं स विहाय गच्छति पुमान्त्रिष्णोः पद शाश्त्रतम् ॥१३॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं सुनिप्रणीतं दशिरासयभ्वम् ॥१४॥ ः

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनातु सुवनं पुरुषा रामायस्महानदी ॥१४॥

रलोकसारसमाकीर्ण सर्गकल्लोलसंकुलम् । कार्यस्याहमहामीनं चन्दे रामायणार्णवम् ॥१६॥

वेद्वेद्ये पुरे पुंक्षि जाते दशरथात्मंजे। वेदः प्राचेतसादासीत्साचाद्रामायखात्मना ॥१०॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतत्ते हैमे महामण्डपे
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्।
स्थि वाचयति प्रमञ्जनसुते तत्त्वं सुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भने स्यामत्तम्।।१८॥

वामे भूमिसुता पुरश्च ह्नुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः शत्रुघो भरतश्च पार्श्वद्वयोर्वाण्वादिकोखेषु च । सुभीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलर्श्वं रामं भजे श्यामलम् ॥१६॥

> नमोऽस्तु रामाय सलक्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु कद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमकद्गर्योभ्यः॥२

> > cOn



मानाद्य नगरा । दथ्यामानापनताय मातया । राजाधिराजरानाय राममहाय मंगलम ॥

# श्रीमद्वाल्मीकिरामायगाम्

# **ऋयोध्याकाएडः**

--:0:---

गच्छता मातुलकुलं भरतेन महात्मना । शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो १ नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥१॥ महात्मा भरत जी ननिहाल जाते समय जितेन्द्रिय शत्रुच्न जी को बडे प्रेम से अपने साथ ले गए॥१॥

स तत्र न्यवसद्धश्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥२॥

भरत जी अपनी निनहाल में शत्रुत्र सहित वड़ी खातिरदारी के साथ रहते थे। उनके मामा अश्वपति, दोनों भाइयों पर पुत्र के समान स्नेह रखते श्रोर सब प्रकार से उनका मन रखते थे।।२।।

तत्रापि निवसन्तां तां तप्यमाखां च कामतः । भ्रातरो स्मरतां वीरों दृढं दृशरथं तृपम् ॥३॥

<sup>#</sup> पाठान्तरे—"तदाऽनघः"।

१ नित्यशत्रुम्न—नित्यशत्रवो ज्ञानेन्द्रियाणि, तान् इन्तीति शत्रुष्टः। इन्द्रियनिग्रह्वान्। (गो०)

सब प्रकार से सन्तुष्ट रखे जाने पर भी दोनों वीर माह्यों को (प्रायः) श्रपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद श्राया ही करती थी॥३॥ '

राजाऽपि तो महातेजाः सस्मार मोषितौ १ सुतो । उभी भरतशत्रुघनौ महेन्द्रवरुणोपमौ ॥४॥

महातेजस्वी महाराज दशरथ भी महेन्द्र श्रौर वरुण के समान, परदेशगत राजकुमारों को ( श्रकसर ) स्मरण किश्रा करते थे ॥४॥

सर्वे एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुपर्पभाः । स्वशरीराद्विनिष्टेत्ताश्चत्वार इव वाहवः ॥५॥

यद्यपि श्रपने शरीर से निकली हुई चार वाँहों की तरह चारों श्रेष्ठ राजकुमार महाराज दशरथ को प्यारे थे ॥४॥

तेपामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। स्वयंभूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः ॥६॥

तथापि उन चारों में महातेजस्त्री श्रीरामचन्द्र जी पर महाराज दशरथ का श्रत्यन्त श्रनुराग था, क्योंकि वे ब्रह्मा के समान, सव प्राणियों से वढ़ कर श्रतिशय गुणवान् थे ॥६॥

स हि देवेरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। अधितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥॥

१ प्रोपितौ—देशान्तरगतौ । (गो०)

(श्रीरामचन्द्र जी के श्रितशय गुगावान होने का कारण यह था कि,) श्रीरामचन्द्र जी स्वयं सजावनपुरुष विष्णु भगवान् थे जो देवताओं के श्रुतरोध से, नैसर्गिक गर्व से सारे जगत् का विजाश करने वाले रावण का नाश करने की अवतीर्ण हुए थे ॥७॥

> 'कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेखामिततेजसा । यथा वरेख देवानामदितिर्वज्रपाखिना ॥८॥

ऐसे अपार तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी को प्राप्त कर कौसल्या जी वैसे ही सुशोभित हुई थीं, जैसे श्रीदिति इन्द्र को पा कर ॥二॥

> स हि अवीर्योपपनश्च रूपवाननसूयकः। भूमावनुपमः सूनुर्गुर्णेर्दशरथोपमः॥॥॥

श्रीरोमचन्द्र जी श्रत्यन्त रूपवान् महावीर्यवान्, दुर्गुखों से रहित इस पृथिवीतल पर एक श्रद्धितीय राजपुत्र थे। श्रर्थात् उनकी जोड़ का दूसरा कोई न था। वे पिता के समान गुणशाली थे ॥६॥

स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं प्रभावते । उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥१०॥

वे सदा प्रशान्त चित्त रहते, सदा सब से मधुर वचन बोलते थे, यदि उनसे कोई कठोर धचन बोलता तो भी वे उत्तर में कोई कड़वी वात नहीं कहते थे ॥१०॥

कथि द्विदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तयाः ॥११॥

१ श्रात्मवत्तया—वशीकृतमनस्कतयेत्यर्थः । ( गो० )

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—"रूपोपपन्नश्च" ।

थोड़े भी उपकार को वे बहुत मानते थे, वे अपकार करने वाले के सैकड़ों अपकारों को भी मन में नहीं रखते थे अर्थात् भूल जाते थे। अर्थात् वे अपने मन पर इतना अधिकार रखते थे॥११॥

शीलवृद्धेर्ज्ञानवृद्धेर्वयोवृद्धेश्च सन्जनैः । कथयन्नास्त वै नित्यमस्तयोग्यान्तरेष्वपि ॥१२॥

जब उनको श्रस्न शस्त्र के श्रभ्यास से श्रवकाश मिलता, तब वे उस श्रवकाश काल में सदाचारी, ज्ञानी श्रीर वयोवृद्ध सज्जन जनों के पास बैठ कर वातचीत करते थे। (श्रथात् उनको अच्छे लोगों का संग ही श्रच्छा लगता था; उन्हें कुसंग पसन्द न था)॥१२॥

बुद्धिमान्मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः। वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन श्रगर्वितः॥१३॥

वे स्वयं बड़े वुद्धिमान्, कोमल वचन बोलने वाले, पहिले बोलने वाले और भिय बोलने वाले थे। वे स्वयं वीर हो कर भी वीरता के गर्व में मचन अथे।।१३॥ /

न चानृतकयो विद्वान्द्यद्वानां प्रतिपूजकः। श्रतुरक्तः प्रजाभिश्र प्रजाश्राप्यतुरक्कते ॥१४॥

वे कभी मिथ्या भाषण नहीं करते थे और विद्वानों एवं युद्ध-जनों का सम्मान करने वाले थे। अपनी प्रजा के लोगों को जैसा वे चाहते थे, प्रजा भी उनको वैसा ही चाहती थी। अर्थात् श्रीराम-जी का अपनी प्रजा में जैसा अनुराग था, वैसा ही प्रजा का भी उनमें अनुराग था॥१४॥

क पाठान्तरे "विहिमतः" ।

साजुक्रोशो<sup>१</sup> जितकोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । दीनाजुकम्पी धर्मक्रो नित्यं<sup>२</sup> प्रग्रहवाञ्शुचिः ॥१५॥

वे दयालु, कोघ को जीतने वाले और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे। वे दोनो पर विशेष छुपा किया करते थे। वे सामान्य और विशेष धर्म को जानने वाले थे, वे सदा नियमा- जुसार चलने वाले और सदा पवित्र रहने वाले थे।।१४॥

कुलोचितमतिः क्षात्रं धर्मं स्वं वहुं मन्यते । मन्यते परया कीत्यी महत्स्वर्गफलं ततः ॥१६॥

वे अपने इत्ताकुकुलानुरूप द्या, दान्तिएय तथा शरणागत-वत्सलता आदि कर्तव्यकर्मों के पालन में निपुण थे, दुष्टों का निमह कर और प्रजापालन कर, अपने चात्रधर्म को बहुत मानते थे। अपने वर्ण और अपने आश्रम के धर्म के पालन को कीर्तिप्राप्ति ही का साधन नहीं, प्रत्युत स्वर्गप्राति का भी साधन मानते थे॥१६॥

नाश्रेयसि रतो विद्वाच विरुद्धकथारुचिः। उत्तरोत्तरश्र्युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा।।१७॥

न तो थोथे कामों के करने में उनकी रुचि थी और न उनको पूहर बातें तथा धर्मविरुद्ध वातें कहना धुनना ही पसंद था। वादिववाद करते समय, अपने पत्त के समर्थन में, उनको बृहस्पति की तरह युक्तियाँ सूमा करती थीं। अर्थात् वे अपने पत्त को भत्ती भाँति युक्तियों से पुष्ट कर सकते थे॥१७॥

१ सानुक्रोश:—सदय:। (गो०) २ प्रग्रहवान्—नियमवान्। (गो०) ३ श्रांश्रेयसि—निष्फलेक्मेणि। (गो०)

**<sup>#</sup>** पाठान्तरे—"युक्तौ च" ।

अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालवित् । लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ।।१८॥

निरोग, तरुख, सुवक्ता, रूपवान, देशकाल के जानने वाले श्रीर श्रादमी को एक वार देखते ही उसके मन का भाव ताड़ जाने वाले, वे निःसन्देह एक महापुरुष थे ॥१=॥

स तु श्रेष्ट्रेर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः। बहिश्वर इव प्राणो वभूव गुणतः प्रियः॥१६॥

दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रं जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे श्रीर उनके इन गुणों के लिए ही उनको प्रजा के लोग वाहिर रहने वाले श्रपने प्राण के समान, प्यार करते थे ॥१६॥

सम्यग्विद्याव्रतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित् । इष्वस्त्रे<sup>२</sup> च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः ॥२०॥

वे साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ श्रौर यथाविधि त्रत कर के स्नातक हुए थे (श्रथात् गुरुगृह से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ श्रौर त्रताचरण कर उन्होंने समावर्तन किश्रा था श्रथात् लौटे थे) इसीलिए वे तत्वतः श्रथात् ठीक ठीक साङ्गवेद के ज्ञाता थे। वाण्विद्या में वे श्रपने पिता से भी चढ़ वढ़ कर थे॥२०॥

कल्याणाभिजनः । साधुरदीनः सत्यवायुजः । इद्धैरभिवनीतश्च द्विजैर्धमर्थिद्धिभः ॥२१॥

१ विनिर्मित:—निश्चित:। (गो०) २ इपव:—श्चर्मत्रका: शराः। (गो०) ३ क्ल्यागाभिजनः—क्ल्यागः शोभन: श्रभिजनो येन स तथा। तत्रहेतु:—साधुरिति। निर्दीप इत्यर्थ:। (गो०)

बे सब का कल्याण करने वाले, सन्जन, श्रदीन, सत्यवादी श्रीर सीवे थे। वे धर्म नीति श्रीर श्रर्थ नीति के जानने वाले एवं श्रद्ध द्विजों द्वारा सुशिक्तित हुए थे।।२१॥

धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान्त्रतिभानवान् । लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः ॥२२॥

वे धर्म, अर्थे, और काम के तत्व को जानने वाले, विलक्षण स्मृति और प्रतिसा वाले, लोकाचार और सामयिक धर्म में निपुण थे। अर्थात् लौकिक आचार विचार का विधान करने में, वे वहे चतुर थे॥२२॥

> निभृतः १ संद्रताकारो २ गुप्तमन्त्रः सहायवान् । श्रमोधक्रोधहर्षश्च त्यागसंयमकालवित् ॥२३॥

उनका स्वभाव श्रिति तम्र था। वे श्रपने मन की वात श्रीर गूढ़ विचारों को श्रपने मन में छिपा कर रखने की सामर्थ्य रखते थे। वे सहायवान् थे श्रयांत् गूढ़ विचारों में उन्हें जासूसों से पूर्ण सहायता मिलती थी, श्रयवा उनके सहायक भी श्रनेक थे। उनका क्रोध श्रीर हर्प निष्फल नहीं जाता था। वे त्याग श्रीर संप्रह के समय को जानने वाले थें। (श्रयांत् वे जान लेते थे कि, कव हमें कोई चीज देनी चाहिए श्रीर कब लेनी चाहिए॥२३॥

दृद्गक्तिः स्थिरप्रज्ञो नासद्गुप्राही न दुर्वचाः । निस्तन्द्रिरप्रमक्तश्च स्वदोपपरदोषवित् ॥२४॥

१ निमृत:—विनीतः । (गो०) २ सवृताकार:—हृदिस्थितकर्तव्यार्थं । व्यक्षकेद्गिताकारगोपनचतुर: । (गो०) ३ स्थिरप्रज्ञो—विस्मृतिहीन: । (रा०)

देवता श्रौर गुरु में निश्चल भक्ति रखने वाले वार्त को कभी न भूलने वाले, वुरी वस्तु को न लेने वाले श्रौर दूसरे को उत्तेजित या उद्विम करने वाले वचन न वोलने वाले, निरालस्य, श्राप्रमादी, श्रौर श्रपने तथा दूसरों के दोषों के जानने वाले थे ॥२४॥

शास्त्रज्ञश्च कुतज्ञश्च पुरुपान्तरकोविदः । यः १प्रग्रहानुग्रह<sup>२</sup>योर्यथान्यायं विचक्षराः ॥२५॥

वे शास्तों के जानने वाले, उपकार के मानने वाले और पुरुषों के तारतम्य को सममने वाले थे श्रर्थात् भले बुरे लोगों को पहिचान लिश्रा करते थे। वे मित्र का निर्वाह करने एवं स्वीकार की हुई बात का पालन करने में समर्थ थे श्रर्थात् जो कह देते उसको करते भी थे ॥२४॥

सत्संग्रहग्रहणे स्थानविन्निग्रहस्य च । श्रायकर्पण्युपायज्ञः संदृष्टव्ययकर्पवित् ॥२६॥

वे शिष्टों अथवा परिवार वर्ग के पालन में और दुष्टों के शासन में निपुण थे। वे यह भी जानते थे कि, कहाँ पर दुष्टों का शासन करना चाहिए। वे न्यायपूर्वक धनोपार्जन के उपायों को और धन का (सद्) व्यय करना जानते थे।।२६॥

श्रेष्ठ्यं शास्त्रसम्हेषु प्राप्तो न्यामिश्रकेषु च । श्रर्थधमों च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥

वे वेद वेदाझ तथा संस्कृत 'एवं भाषा के काव्य, नाटक, श्रलङ्कार के मर्मज्ञ थे। वे अर्थ तथा धर्म का संग्रह कर सुखी होते

१ प्रज्ञह--- मित्रादिस्वीकार: । (गो०) २ श्रनुप्रह:--स्वीकृतपरि-पालनं । (गो०)

थे। श्रर्थात् उनका सुखी होना श्रर्थ एवं धर्म के संग्रह के श्रधीन था। श्रीर श्रर्थ धर्म के संग्रह में वे कभी श्रलसाते न थे ॥२७॥

वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित् । श्रारोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम् ॥२८॥

वे खेलों की सामग्री और वाजे तथा चित्रकारी आदि शिल्प कलाओं की सामग्री के विशेषज्ञ थे और (सिक्चत) घन का विभाग# करना जानते थे। वे हाथी घोड़ों पर चढ़ने में स्वयं निपुण थे और उन पर चढ़ने की क्रिया सिखाने में भी वे दत्त थे॥२=॥

धतुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्मतः । श्रभियाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः ॥२९॥

वे 'वड़े बड़े धनुर्विद्याविशारहों में श्रेष्ठ थे। लोग उनको महारथी समम (उनकी धनुर्विद्या की जानकारी के कारण) सम्मान करते थे। वे अपने ऊपर शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा नहीं करते थे, किन्तु स्वयं जा कर शत्रु पर आक्रमण करते थे और आक्रमण के समय केवल सैनिकों से ही युद्ध नहीं कराते थे, प्रत्युत शत्रु पर पहला वार स्वयं ही करते थे। वे शत्रु के सैन्यव्युहों

" घमिय यशसेऽयिष म्रात्मने स्वजनाय च ।
 पञ्जघा विभजन्वित्तिमहामुत्रत्त शोमते ॥"

श्रथीत् सञ्चित द्रव्य का व्यय करते समय उसे पाँच महों में बाँटे— (१) धर्म के कामों में (२) नामवरी के कामों में (३) धन बढ़ाने के काम में (४) श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रों में श्रीर श्रपने परिवार के -पालन पोषण के काम १। जो इस प्रकार सञ्चित श्रथवा उपार्जित द्रव्य को खर्च करता है, वह इस लोक श्रीर परलोक में सुखी होता है। को छिन्न भिन्न करने श्रीर सैन्यन्यूह की रचना में भी निपुण थे॥२६॥

श्रप्रध्यश्र संग्रामे कुद्धैरिप सुरासुरैः । श्रनसूर्यो जितक्रोधो न दशो न च मत्सरी ॥३०॥

जव कुद्ध हो वे रग्रासूमि में खड़े होते, तब सुर श्रसुर कोई भी ू उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। वे श्रस्या रहित, क्रोघ को जीवने वाले, गर्वशून्य श्रीर दूसरों की सम्पत्ति से द्वेष न करने वाले थे ॥३०॥

न चावमन्ता भूतानां न च कालवशातुगः। एवं श्रेंष्ठेर्गुगौर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः॥३१॥

न तो वे कभी किसी की श्ववज्ञा के पात्र वनते थे श्रौर न उनके अपर समय विशेष का प्रभाव ही पड़ सकता था। राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी प्रजाजनों के वीच लोकोत्तर गुणों से युक्त थे॥३१॥

्सम्मतस्त्रिपु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुर्णेः । युद्धचा बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्येणापि शचीपतेः ॥३२॥

उनको तीनों लोक मानते थे। उनमें, पृधिवी जैसी जमा, बृहस्पति जैसी वृद्धि श्रोर इन्द्र जैसा पराक्रम था॥३२॥

तया सर्वप्रजाकान्तैः पीतिसञ्जननैः पितुः ।
गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तैः सूर्य इवांश्रुभिः ॥३३॥

जिस प्रकार प्रदीप्त सूर्य अपनी किरणमाला से प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार प्रजा की प्रीति खोर पिता के दुलारे श्रीराम-चन्द्र श्रपने गुणों से मण्डित हो, शोभा को प्राप्त होने थे ॥३३॥ तमेवं व्रतसम्पन्नमप्रधृष्यपराक्रमम् । लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी में ऐसे दिव्यगुण, त्रतपात्तन एवं श्रक्किरिटत पराक्रम देख और उनको लोकपालों के समान समक, पृथिवी ने कि क उनको श्रपना स्वामी वनाने की मनोकामना की ॥३४॥

> एतैस्तु वहुमिर्युक्तं गुणैरनुपमैः स्रुतम्। दृष्टा दञ्जरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः॥३५॥

श्रपने पुत्र में ऐसे वहुत से श्रतुपम गुर्खों को देख, महाराज दशरथ ने श्रपने मन में विचारा ॥३४॥

श्रथ राजो वभूवें रुद्धस्य चिरजीविनः । मीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मिय जीवित ॥३६॥ कि राज्य करते करते मैं तो वूढ़ा हो गया, श्रव मैं श्रपने जीते जी क्यों कर श्रीरामचन्द्र जी को राजसिंहासन पर श्रमिषिक्त कर स्वयं प्रसन्न होऊँ ॥३६॥

एवा ह्यस्य परा त्रीतिहृदि सम्परिवर्तते । कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिक्तमहं त्रियम् ॥३७॥

महाराज दशरथ के मन में यह कामना सदा बनी रहने लगी कि, मैं अपने प्यारे पुत्र श्रीराम जी को राजगही पर बैठा हुआ कब देख सकूँगा ॥३७॥

द्यद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पनः । मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्यं इव दृष्टिमान् ॥३८॥ श्रीरामचन्द्र जी जल वर्णाने वाले मेघ की तरह सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं श्रीर प्रजा के लोगों को वे मुक्तसे भी श्रिधक प्यारे हैं ॥३८॥

यमशक्रसमो वीर्ये वृहस्पतिसमो मतौ । महीयरसमो घृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः ॥३६॥

वे वल एवं पराक्रम में यम श्रीर इन्द्र के समान, बुद्धिमानी में बृहस्पति के समान, धैर्यधारण में श्रवल पर्वत के समान श्रीर गुर्णों में मुक्ससे भी चढ़ बढ़ कर हैं ॥३६॥

महीमहिममां कृत्स्नामधितिष्ठन्तमात्मजम्।

श्रनेन वयसा दृष्टाश्र कथं स्वर्गमवाप्तुयाम् ॥४०॥

ऐसे अपने पुत्र को इस सम्पूर्ण पृथिवी के राज्यासन पर वैठा देख, मैं इस उम्र में स्वर्ग कैसे सिघारूँ ॥४०॥

इत्येतैर्विविधेस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुर्लभैः ।

शिष्टेरपरिमेयेथ लोके लोकोत्तरेर्गुणैः ॥४१॥

तं समीक्ष्य महाराजो युक्तं सम्रदितेर्गुणैः ।

निश्चित्य सचिवैः सार्थं युवराजममन्यत् ॥४२॥

श्रन्य राजाओं के लिए दुर्लब्य, श्रसंख्य श्रेष्ठ एवं इस लोक के लिए लोकोत्तर गुणों से मिएडत, श्रीरामचन्द्र 'जी को देख, महाराज दशरथ ने मंत्रियों से परामर्श कर, उनको युवराज पद पर श्रीमिषक करना निश्चित किस्रा ॥४१॥४२॥

दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम् । सञ्चचक्षे च मेघावी शरीरे चात्मनो जराम् ॥४३॥

<sup>#</sup> पाठान्तरे—"यथा" ।

<sup>†</sup> पाठान्तरे—"शुमै:<sup>33</sup>।

किन्तु इसी समय उन्होंने देखा कि, स्वर्ग, आकाश और पृथिवी पर घोर उत्पातों का मय उपस्थित है। साथ ही सूद्मदर्शी राजा ने अपने शरीर के बुढ़ापे को भी देखा ॥४३॥

पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापतुद्मात्मनः । लोके रामस्य बुबुधे संभियत्वं महात्मनः ॥४४॥

- उन्होंने इस कार्य से पूर्णचन्द्रमुख श्रीरामचन्द्र का श्रानुकूल्य श्रीर श्रपनी चिन्ता या शोक की निवृत्ति तथा प्रजा का कल्याण सममा ॥४४॥

श्रात्मनश्र प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च ।

. प्राप्तकालेन धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान्तृपः ॥४५॥

्यपनी श्रीर प्रजा की भलाई तथा प्रसन्नता के लिए धर्मात्मा महाराज दशरथ ने वड़ी प्रीति के साथ, खपयुक्त समय देख, श्रीराम जी को युवराज पद पर श्रीभिषिक करने के लिए त्यरा की ॥४४॥

नानानगरवास्तव्यान्पृथग्द्रानपदानपि ।

समानिनाय मेदिन्याः प्रधानान्पृथिवीपतीन् ॥४६॥ ७न्होंने त्र्यनेक नगरों श्रौर राष्ट्रों के रहने वाले प्रधान राजाबों को बुलवाया ॥४६॥

तान्वेश्मनानामग्णैर्यथाई प्रतिपूजितान् । ददर्शालङ्कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥४७॥

महाराज दशरथ ने उन सब को आदरपूर्वक भवनों में उद्दराया और नाना प्रकार के अलङ्कार प्रदान कर, उनका सत्कार

<sup>\*</sup> इसके श्रागे किसी किसी पोथी में यह श्रौर है—न तु केकय राजानां जनकं वा नराचिप: |

किन्ना। तद्नन्तर स्वयं श्रलंकृत हो, उनसे मेंट की। उन सबके बीच में वैठें हुए महाराज उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार प्रजापति, प्रजा के बीच में बैठे हुए शोभा को प्राप्त होते हैं ॥४०॥

#न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः ।
त्वरया चानयामास पश्चाचौ श्रोष्यतः त्रियम् ॥४८॥

शीव्रता में केकयराज श्रीर मिथिलाधिपति को यह समाचार नहीं दिश्रा गया, इस कारण कि उनको यह शुभ संवाद पीछे से मिल ही जायगा ॥४८॥

[टिप्पणी—शीव्रता तो महाराज दशरथ को थी ही, किन्तु युवराज-पद पर ग्रागे ब्येष्ट राजकुमार को श्रमिषिक्त करने का मामला उनका खास था। नाते रिश्तेदारों से ऐसे घरू मामलों में पूछने की या स्लाह मश्चरा करने की श्रावश्यकता भी नहीं हुआ करती। श्रत: इस श्रवसर पर केवल वे ही बुलाए गए थे, जिनसे राजसम्बन्धी मामलों से सम्बन्ध था।

श्रयोपनिष्टे नृपतौ तस्मिन्परवलार्दने । ततः प्रविविधः श्रेपा राजानो लोकसम्मताः ॥४६॥

जव रात्रुद्र्पद्रजनकर्त्ता महाराज द्शरथ (राजसभा में श्राकर) राजसिंहासन पर वेठ गए, तव श्रन्य राजागण तथा प्रजापति-निधिगण दरवार में श्रा श्राकर उपस्थित होने लगे ॥४६॥

श्रय राजवितीर्खेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्नियता नृपाः ॥५०॥

वे राजा लोग महाराज के दिए हुए भिन्न भिन्न प्रकार के श्रासनों पर (श्रर्थात् जो जिस श्रासन के योग्य या वह दसी प्रकार

<sup>#</sup> यह पद श्लोंक संख्या ४७ के बाद किसी किसी पोथी में मिलता है।

के आसन पर) विठाया गया। वे सब महाराज के सिंहासन की आर मुख कर के वड़ी नम्रता से अथवा राजदरवार में वैठने की पद्धति अनुसार वैठे॥ १०॥

स लव्धमानैर्विनयान्वितेर्नृपैः
पुरालयेर्जानपदेश्च मानवैः।
उपोपविष्टेर्नृपतिर्हतो वभौ
सहस्रचक्षुर्भगवानिवामरैः॥४१॥

इति प्रथमः सर्गः ॥

विनयी नृपितयों तथा जनपदवासी प्रधान प्रधान लोगों से सम्मानित हो, सभा में बैठने पर, महाराज दशरथ वैसे ही अशोमित मालूम पड़ते थे, जैसे इन्द्र, देवताओं के वीच शोभा को प्राप्त होते हैं।। ११।।

श्रयोध्याकारङ का पहिला सर्ग समास हुन्ना।

## द्वितीयः सर्गः

--:0:---

[ नोट-इस दूसरे सर्ग में रामराज्यामिपेक का सर्वसम्मतत्व प्रदर्शित

ततः परिषदं शस्त्रीमामन्त्रय वसुधाधिपः। हितमुद्धपेणं ३ चैत्रमुवाच प्रथितं ४ वचः ॥१॥

- १ परिपदं—पौरवानपदसमूहं । (गो०) २ स्त्रामन्त्र्य—स्त्रिममुखी कृत्य । (गो०) ३ उद्धर्षणं—सन्कृष्टहर्पजनकं । (रा०) ४ प्रथितं— सर्वजनश्राव्यं यथामवित तथोवाच । (रा०) तद्नन्तर भूपति महाराज दशरथ ने सव पुरवासियों को अपने सामने विठा, ऐसे उच्च स्वर से, जिससे सब को सुनाई 'पड़े, अत्यन्त हर्पोत्पादक वचन कहे ॥१॥

दुन्दुभिस्वनकरपेन गम्भीरेखानुनादिना।

स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन् ॥२॥

वोलने के समय महाराज का वोल परम उच्च स्वर के साथ ऐसा जान पड़ता था, मानों नगाड़ा वज रहा हो श्रथवा मेघ गरज रहा हो ॥२॥

राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च।

उवाच रसयुक्तेन स्वरेण तृपतिर्दृपान् ॥३॥

राजाओं से बोलने योग्य श्रति सुन्दर एवं उपमारहित रस से भरी वाणी से महारांज दशरथ, राजाओं से वोले ॥६॥

विदितं भवतामेतद्ययां मे राज्यमुत्तमम्।

पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत्परिपालितम् ॥४॥\*

जिस प्रकार हमारे पूर्वज नरेन्द्रों ने पुत्रवत् इस विशाल राज्य का पाक्षन किया है, यह तो स्राप लोगों को विदित है ही ॥४॥

श्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि सुखाईमिखलं जगत्। मयाप्याचरितं पूर्वेः पन्यानमनुगच्छता ॥४॥

प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरिक्षताः।

इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम् ॥६॥

सो मैं इस समय भी इत्वाकु प्रभृति नरनाथों द्वारा पालित इस राज्य में समस्त जगन की सुख सम्पत्ति बढ़ाने के लिए, एक

इस श्लोक के आगे किमी किसी पुस्तक में निम्न पट भी मिलता
 हे सोऽइमिच्चाकुभि: सर्वे नरेन्द्रै: परिपालितम्।

योजना करना चाहता हूं ' मैंने भी अपने पूर्वजों के पथ का अनुसरण कर और सदा सावधान रह कर, यथाशिक प्रजा की रहा की है। सब प्रजाजनों के हित की कामना से यह मेरा शरीर ।।।।।।।।।

पाण्डरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया। प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायूंषि जीवतः॥॥॥

इस रवेत राजछत्र के नीचे रह कर, जराजी हो गया है। इस समय मेरी अवस्था साठ हजार वर्ष की हो चुकी है; अतः में बहुत आयु भोग चुका हूँ ॥७॥

जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये । राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहामजितेन्द्रियैः ॥८॥ परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्मधुरं वहन् । सोऽहं विश्रामिन्छामिश्र रामं कृत्वा प्रजाहिते ॥६॥ सिक्कष्टानिमान्सर्वाननुमान्य द्विजर्पभान् । श्रजुजातो हि मां सर्वेर्गुणैन्येष्ठो ममात्मजः ॥१०॥

में अब चाहता हूं कि, इस वृद्ध शरीर को विश्राम दूं। जिस भार को अजितेन्द्रिय पुरुष नहीं उठा सकते, उस लोक के भारी धर्मभार को ढोते ढोते में श्रक गया हूँ। इस लिए अब में प्रजा के हित के अर्थ उपस्थित ब्राह्मणों की सम्मति से अपने जैसे सब गुणों से शुक्त ब्येष्ठ पुत्र को प्रजापालन का भार सौंपना चाहता हूँ ॥८॥६॥१०॥

१ बहूनि वर्षसहस्राणि पर्षिट वर्षमहस्राणि (गो०)

**<sup>\*</sup>** पाठान्तर—' पुत्रं '।

पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः । तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्ममृतां वरम् ॥११॥

मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र पराक्रम में इन्द्र के समान शत्रश्रों का नाश करने वाले हैं। पुष्य नक्षत्र युक्त चन्द्रमा की दरह धर्मात्मा ॥११॥

यौवराज्ये नियोक्तास्मि शीतः पुरुषपुङ्गवम् । श्रमुख्यः स वै नाथो लक्ष्मीवाँव्लक्ष्मणात्रजः ॥१२॥

श्रीरामचन्द्र को मैं युवराजपद पर कल प्रातःकाल ही स्थापित करना चाहता हूँ। क्योंकि वे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लह्मण के बड़े माई श्रीर कान्तिमान् श्रीरामचन्द्र तुम्हारे योग्य रहक हैं।।१२॥

त्रेलोक्यमिप नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम्। श्रनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्ये तामिमां महीम् ॥१३॥ मेरा तो विश्वास है कि, यह देश ही क्या, त्रैलोक्य मगहल भी इनको पा कर सनाथ होगा, ऋतः इनको शीध राज्यमार सौंप कर मैं भूमण्डल का कल्याण करना चाहता हूँ श्रोर ॥१३॥

गतक्केशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वै । यदीदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम् ॥१४॥

इस प्रकार रामचन्द्र को राज्यशासन के कार्य में नियुक्त कर, मैं स्वयं चिन्ता रूपी वलेश से निवृत्त होना चाहुता हूँ। यदि मैंने यह विचार श्रच्छा श्रीर योग्य किश्रा हो।।१४॥

भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाएयहम्।
यद्यप्येषा मम भीतिहितमन्यद्विचिन्त्यताम्॥१५॥

्यदि मेरा कहना ठीक हो तो आप लोग इसमें सम्मित हैं। अथवा जो करना उचित हो वह वतलाइए। यद्यपि मुमे श्रीराम-चन्द्र का अभिषेक करना अति प्रिय है, तथापि यदि इससे बढ़ कर और कोई हिन की बात हो तो उसे सोच विचार कर आप लोग बतलावें।।१४॥

> श्रन्या मध्यस्थचिन्ता हि<sup>' १</sup>विमर्दाभ्यधिकोदया । इति ब्रुवन्तं म्रुदिताः मत्यनन्दन्तृपा नृपम् ॥१६॥

क्योंकि मध्यस्थों द्वारा पूर्वापर का विवेचन होने के परचात् जो वात स्थिर होती है—वही उत्तम होती है। महाराज दशस्थ के ये वचन सुन, सब राजा लोगों ने वैसे ही प्रसन्नता प्रकट की ॥१६॥

दृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिखः। स्निग्घोऽनुनादी संजज्ञे तत्र हर्षसमीरितः॥१७॥

जनौघोद्वघृष्टसन्नादो विमानं कम्पयन्निव । तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ॥१८॥

जैसे वरसते हुए वाद् को देख, मोर प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उस समय सामन्त राजाओं ने तथा श्रन्य उपस्थित जनों ने प्रसन्न हो, "वाह वाह", "ठीक, वहुत ठीक" कह कर, इतनी जोर से श्रानन्द प्रकट किश्रा कि, जान पड़ा मानों राज-समा-भवन कॉप रहा हो। धर्मात्मा महाराज दशरथ का श्राशय सब लोग समक गए॥१७॥१८॥

१ विमर्देन---पूर्वापरपच्चरं घर्षयोनश्चेता । ( गो० )

त्राह्मणा जनमुख्याश्र पौरजानपदेः सह । समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतागतबुद्धयः ॥१६॥

तदनन्तर विसिष्ठादि ब्राह्मण, सामन्त राजा लोग श्रौर नगर के प्रधान प्रधान लोगों ने बाहिर से श्राए हुए विशिष्ट जनों स मिल कर, आपस में परामर्श किश्रा श्रौर जब सब एकमत हो गए र तब ॥१६॥

ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा दृद्धं दशरथं नृपम् । श्रनेकवर्षसाहस्रो दृद्धस्त्वमसि पार्थिव ॥२०॥

विचार कर वृद्ध महाराज दशरथ से वोले—हे राजन् ! श्राप हजारों वर्षों राज्य करते करते बहुत बूढ़े हो गए ॥२०॥

स रामं युवराजानमभिषिश्चस्त्र पार्थिवम् । इच्छामो हि महावाहुं रघवीरं महावलम् ॥२१॥

श्रतएव हे राजन् ! श्रव श्राप श्रीरामचन्द्र जी को युवराजपद पर श्रीभिषक्त कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों की इच्छा है कि, महाबाहु एवं महाबली श्रीरामचन्द्र जी ॥२१॥

गजेन महताऽऽयान्तं रामं छत्रादृताननम्। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्।।२२॥

एक वढ़ हाथी पर वैठ कर श्रीर सिर के ऊपर राजछत्र लगाए हुए चलें श्रीर हम यह (शुभ दृश्य) देखें। महाराज दशरथ उन सब के ये वचन सुन किन्तु उनके मन का श्रभीष्ट जानने के लिए॥२२॥ . श्रजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत् । श्रुत्वैवं वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छय ॥२३॥

श्रजान मनुष्य की तरह उनसे पूंछने लगे। श्राप लोग जो मुक्ते कहते ही श्रीराम जी को श्रपना रचक बनाने को तैयार हो गए॥२३॥

राजानः संशयोऽयं मे किमिदं ब्रूत तत्त्वतः । कथं तु मयि धर्मेण पृथिवीमतुशासति ॥२४॥

सो इससे मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। श्रतः श्राप श्रपने श्रमिप्राय को स्पष्ट कहिए। जब मैं धर्म से पृथिषी का पालन कर ही रहा हूँ, तब फिर क्यों ॥२४॥

भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजम् ।
- ते तमुचुमहात्मानं पौरजानपदैः सह ॥२५॥

श्राप लोग मेरे पुत्र को युवराज बनाना चाहते हैं ? (क्या मैं राज्यशासन ठीक ठीक नहीं कर रहा था मुक्तसे कोई भूल हुई है ?) श्रयोध्यावासी तथा श्रन्य बाहिर के सामन्त, बुद्धिमान् महाराज दशरथ से बोले ॥२४॥

वहवो तृप कल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते । गुणान्गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः ॥२६॥ प्रियानानन्दनान्कृत्स्नान्मवक्ष्यामोञ्च ताञ्शृणु । दिन्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः ॥२७॥

् े हे राजन् ! (यह बात नहीं है, अर्थात् आप शासन मी ठीक ही ठीक कर रहे हैं और आपसे कोई भूल भी नहीं हुई ; किन्तु हमारे इस प्रकार के निश्चय पर पहुँचने का कारण यह है कि, ) आपके राजकुमार में बहुत से वड़े अच्छे अच्छे गुण हैं ( अर्थात् आपमें राज्य का शासन मलीमाँति करने ही का एक गुण हैं ) बुद्धिमान् और देवरूप श्रीरामचन्द्र के प्रिय और आनन्ददायक गुणों को हम कहते हैं, सुनिये। दिव्य गुणों से सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी रू इन्द्र के समान हो रहे हैं ॥ २६॥२७॥

इक्ष्वाकुभ्योपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते । रामः सत्पुरुपो लोके सत्यधर्मपरायणः ॥२८॥

हे राजन् ! श्रतएव वे सव इत्वाकुवंशी राजाश्रों से श्रधिक हैं (श्रथात् श्राप ही नहीं किन्तु श्रापके पूर्ववर्ती समस्त राजाश्रों से भी श्रधिक वढ़ चढ़ कर हैं)। वे इस लोक में एक ही सत्पुरुप श्रीर सत्यधर्म-परायण हैं।।२८॥

साक्षाद्रामाद्विनिर्द्धत्तो । धर्मश्रापि श्रिया सह । मजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः ॥२६॥ बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः । धर्मद्वः सत्यसन्धश्र शीलवाननसूयकः ॥३०॥

इन्हीं श्रीरामचन्द्र जी से शोभायमान धन श्रीर धर्म प्रतिष्ठा को प्राप्त हुद्या है। प्रजाश्रों को सुख देने में या सुखी करने में श्रीरामचन्द्र जी चन्द्रमा के समान हैं (श्रर्थान् जैसे चन्द्रमा, श्रपनी श्रमृतश्रावी किरणों से सब श्रन्न फल फ्लादि परिपक्ष कर प्रजा को पुष्ट करता है; वैसे ही यह रामचन्द्र प्रजा को श्रानन्दित श्रीर पुष्ट करते हैं )। श्रीराम जी जमा करने में पृथिवी के समान, बुद्धि में बृहस्पित के तुल्य श्रीर पराक्रम में माज्ञान् इन्द्र के ।

१ विनिर्दृत्तः—प्रतिष्ठापिता । ( रा० )

समान हैं। श्रीराम जो धर्मज़ हैं, सत्यत्रादी हैं, शीलवान हैं ईच्यी-

क्षान्तः सान्त्वयिता श्रक्षः कृतज्ञां विजितेन्द्रियः । मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भन्योऽनसूयकः ॥३१॥

श्रीरामचन्द्र जो चमावान् हैं, कुपित और दुः खियों को सात्वना प्रदान करने वाले हैं, श्रिय बोलने वाले हैं, कोई थाड़ा भी उपकार करे तो उसे बहुत बड़ा कर के मानने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, कोमल स्वभाव वाले हैं, जो बात एक बार कह देते हैं, उसे महान् सङ्कट पड़ने पर भी नहीं बदलते, सदा कल्याण रूप हैं और किसी की भी निन्दा नहीं करते ॥३१॥

> प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। वहुश्रुतानां द्वद्धानां त्राह्मणानामुपासिता ॥३२॥

श्रीरामचन्द्र जी प्राणिमात्र से प्रिय श्रीर सत्य वोलने वाले हैं, तथा वहुदृशीं श्रीर बृद्ध त्राह्मणों के उपासक हैं ॥३२॥

> तेनास्येहातुला कीर्त्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते । देवासुरमनुष्याखां सर्वास्त्रेषु विशारदः ॥३३॥

इसीसे श्रीरामचन्द्र जी की श्रातुलकीर्ति, यश श्रीर तेज वढ़ता जाता है। क्या देवता, क्या श्रासुर श्रीर क्या मनुष्य सव से वे सब शक्षों के चलाने, रोकने श्रीर चलाए हुए श्रक्तों को लौटा लेने में चढ़बढ़ कर निपुण हैं।।३३॥

सर्वेविद्यात्रतस्नातो यथावत्साङ्गचेदवित् । यान्धर्वे च भुवि श्रेष्टो वभूव भरताग्रजः ॥३४॥ श्रीराम जी जितनी विद्याएँ हैं, उन सब के नियमों में पारङ्गत हैं, ( अर्थात् सब विद्याओं का नियमपूर्वक भली भाँति अध्ययन किए हुए हैं ) सांगोपांग सम्पूर्ण वेद के जानने काले हैं, गानविद्या में वे श्रद्धितीय हैं ॥३४॥

कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः। द्विजैरभिविनीतश्रः श्रेष्टैर्धर्मार्थदर्शिभिः॥३५॥

सकल कल्याणों के आश्रयस्थल हैं, अथवा उत्तमकुलोत्पन्न हैं, साधु प्रकृति के हैं, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, वड़े वृद्धिमान् हैं, ब्राह्मणों द्वारा सुशिचित हैं, श्रेष्ठ हैं और धर्मार्थ के प्रतिपादन में कुशल हैं ॥३४॥

यदा त्रजित संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा । गत्वा सामित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते ॥३६॥

फिर वे जब कभी श्रीलद्मण जी के साथ किसी प्राम या नगर को जीवन के लिये रण में जाते हैं, तब वे रात्रु को जीते विना नहीं लीटते ॥३६॥

संग्रामात्पुनरागम्य कुझरेण रथेन वा । पारान्स्वजनविन्तयं कुशलं परिपृच्छति ॥३७॥ पुत्रेष्वप्रिषु दारेषु प्रेष्यष्यशिगणेषु च । निखिलंनानुपूर्व्याच पिता पुत्रानिवारसान् ॥३८॥

श्रीर संप्राम में रथ या हाथी पर बैठ कर. जब वे लौटते हैं तब पुरवासियों से स्वजनोंकी भाति उनके पुत्रों का, श्रिप्त (श्रिप्त

१ श्रीमिवनीत: -- सर्वत: सुशिक्तिन: । ( गी० )

<sup>\*</sup> पाटान्तरे— धर्मार्थनिप्रा:।

होत्रादि ) का खियों का तथा दासों और शिष्यों का कम से उसी प्रकार कुशल पूँछते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों से कुशल पूँछता हो।।३७॥३८॥।

शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कचित्कर्मसु दंशिताः । इति नः पुरुषच्यात्रा सदा रामोऽभिभाषते ॥३६॥

हे महाराज ! हम लोगो से श्रीरामचन्द्र जी सदा पूँछा करते हैं कि, तुम्हारे शिष्य यथाविधि तुम्हारा सेवा शुश्रवा करते हैं कि, नहीं ? अपने काम में सदा तत्पर रहते हैं कि, नहीं ? ॥३६॥

न्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः ।

जत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यित ॥४०॥ जव कभी कोई मनुष्य दुखी होता है, तब उसके दुख से आपः

दुसी होते हैं और जब किसी के कोई उत्सव होता है, तब वे आपः पिता की तरह सन्तुष्ट होने हैं।।४०॥

सत्यवादी महेष्वासो दृद्धसेवी जितेन्द्रियः। स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मना श्रितः॥४१॥

श्रीरामचन्द्र जी वड़े सत्यवादा, महाधतुर्द्धर, वृद्धसेवी, जिते-निद्रय, (मित्तते ही) स्वयं प्रथम हॅस कर बोलने वाले श्रीर सवः प्रकार से धर्मसेवी हैं।।४१।।

सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्रहकथारुचिः । उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा ॥४२॥

१ दशिता:—सम्रद्धा: । (गो०)

वे अच्छे कामों को सदा करने वाले हैं, लड़ई मगड़े की वातें कहने सुनने में उनकी रुचि ही नहीं है। वे वार्तालाप करते समय उत्तरोत्तर युक्तियों से काम लेने में बृहस्पति के समान हैं ॥४२॥

सुम्रूरायतताम्राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयम् । रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमेः ॥४३॥

सुन्दर भौंह वड़े बड़े लालिमा लिए नेत्रों वाले श्रीरामजी साद्यान् विष्णु के तुल्य हैं। श्रीरामचन्द्र जी शौर्य व पराक्रम में लोंगों को अत्यन्त प्रियं हैं।।४३॥

प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः । , शक्तस्त्रैलोक्यमप्येको भोक्तुं किन्नु महीमिमाम् ॥४४॥

वे प्रजा के पालन करने में सदा तत्पर रहते हैं छौर राजसी-भोगों में ह्वने वाले नहीं हैं अथवा उनकी इन्द्रियाँ चञ्चल नहीं हैं। श्रीरामचन्द्र जी तीनों लोकों का राज्य करने की सामध्ये रखते हैं, उनके लिए इस पृथिवा का राज्य क्या चीज हैं ? ॥४४॥

नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन । हन्त्येव नियमाद्वध्यानवध्ये न च कुप्यति ॥४५॥

उनका क्रोघ और इनका प्रसन्नता कर्मा निरर्थक नहीं होती। ये मारने योग्य को मारे विना नहीं रहते और न मारने योग्य पर कभी क्रुद्ध भी नहीं होते ॥४४॥

युनक्त्यर्थेः प्रहृष्ट्रश्च तमसौ यत्र तुष्यति । दान्तेः श्रमर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसञ्जननेर्नृणाम् ॥४६॥

क पाठान्तरे—शान्ते: ।

जिस पर ये प्रसन्न होते हैं, उसको सब ही कुछ देते हैं। ये यम नियमादि के पालन में कष्टसहिष्णु हैं। सब प्रजाजनों के शीतिपात्र है। श्रीर स्वजनों में प्रीति उत्पन्न कराने वाले हैं ॥४६॥

गुर्णैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः। तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ॥४७॥

इन गुणों से श्रीरामचन्द्र जी किरणों द्वारा सूर्य की तरह रोोमा देने वाले हैं। इन सब गुणों से युक्त सत्यपराक्रमी श्रीराम-चन्द्र जी को, ॥४औ

लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी । वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टचासौ तव राघव ॥४८॥

लोकपालों की तरह पृथिवी श्रपना रक्तक बनाना चाहती है। हे महाराज! श्राप बड़े भाग्यवान् हैं, क्योंकि ऐसे कल्याणमूर्ति श्रीराम जी श्रापके पुत्र हैं ॥४८॥

दिष्टचा पुत्रगुर्णेर्युक्त मारीच इव काश्यपः । वलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः ।।४६॥

वहे सौमाग्य ही से मरीचि के पुत्र करयप की तरह गुणवान् ये आपके पुत्र हैं। (सो वे राज्यारुढ़ हों, यह नो वड़े सौमाग्य की बात है।) जगप्रसिद्ध श्रीरामजी के वल, श्रारोग्य श्रीर दीर्घ जीवन के लिए।। ४६॥

देवासुरमनुष्येषु गन्धर्वेषूरगेषु च । त्र्याशंसन्तेर जनाः सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा ॥०५॥

१ विदितात्मन:--प्रिक्षशोलस्य । (गी०) २ श्राशसन्ते--प्रार्थयते । (गो०) देवता, श्रमुर, ऋषि, गन्धर्व, नाग, तथा श्रयोध्या नगरी के निवासी तथा कोशलराज्य भर के समस्त लोग प्रार्थना करते हैं ॥४०॥

श्राभ्यन्तरश्र वाह्यश्र पारजानपदो जनः। स्त्रियो द्रद्धास्तरुरयश्र सायं प्रातः समाहिताः॥५१॥

सर्वान्देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्त्रिनः । तेषामायाचितं देव त्वत्प्रसादात्समृध्यताम् ॥५२॥

वाहिरी श्रीर राजधानी के रहने वाले श्री पुरुष, बूढ़े जवान सब लोग सुबह शाम एकाय मन से सब देवताश्रों से यशस्वी श्रीरामचन्द्र जी की मङ्गलकामना के लिए प्रार्थना किश्रा करते हैं। उन सब की याचना को श्राप पूरी करें ॥४१॥४२॥

राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिवर्हणम् । पश्यामो योवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम् ॥५३॥

हम लोग, श्रापके पुत्र श्रीरामचन्द्र जी को, जो नील कमल के सहश श्याम हैं श्रीर शत्रुनाशक हैं, युवराज के श्रासन पर वैठा देखना चाहते हैं।।४३॥

> तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम्। हिताय नः क्षिपमुदारज्ञष्टं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि ॥५८॥

इति द्वितीयः सर्गः ॥

हे वरद! श्रव हम लोगों की यह प्रार्थना है कि, श्राप विष्णु के समान, सब लोकों के हितकारी, उदार श्रपने पुत्र श्रीराम जी को प्रसन्न मन से, यौबराज्य पद पर शीघ्र श्रमिषिक कर दीजिये।।१४॥

श्रयोध्याकारङ का, दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।

W.B.

त्र्यीय सर्ग

--:0:---

तेपामञ्जलिपद्यानि प्रगृहीतानि सर्वशः । ' प्रतिगृह्यात्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥१॥

इस प्रकार हाथ जोड़ कर वे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उसको खादर पूर्वक सुन कर, महाराज दशरथ उनसे प्रिय व हित-कर वचन बोले ॥१॥

श्रहोऽस्मि परमगीतः प्रभावश्रातुलो मम । यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं योवराज्यस्थमिच्छ्य ॥२॥

श्राहा ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे वड़े भाग्य हैं, जो श्राप लोग मेरे प्यारे ज्येष्ठपुत्र को युवराज बनाना चाहते हैं ॥२॥

इति प्रत्यर्च्य तान्राजा ब्राह्मणानिदमव्रवीत् । वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृणवताम् ॥३॥

इस प्रकार उन लोगों का मधुर वचनों से सम्मान कर, महा-राज दशरथं उनके ही सामने वसिष्ठ, वामदेवादि ब्राह्मणों से बोले ॥३॥ चैत्रः श्रीमानयं मासः पुरुषः पुष्पितकाननः। यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् ॥४॥

इस श्रेष्ठ श्रीर पिवत्र चैत्रमास में, जिसमें चारों श्रोर वन पुष्पों से सुशोभित हो रहे हैं, श्रीर(मचन्द्र जी के, यौवराज्य पट् पर श्रभिषेक करने की श्राप लोग सब तैयारियाँ कीजिए ॥४॥

राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत् । शनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च जनघोषो नराधिपः ॥४॥

जव यह कह कर महाराज चुप हो गए, तब लोगों ने बड़ा श्रानन्द्घोप किश्रा। महाराज दशरथ, घीरे घीरे उस जनघोफ के शान्त हो जाने पर ॥४॥

वसिष्ठं मुनिशाद् लं राजा वचनमव्रवीत् । श्रभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् ॥६॥ तद्द्य भगवान् सर्वमाज्ञापयितुमहित् । तच्छुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः ॥७॥

मुनिप्रवर वसिष्ठ जी से बोले, हे भगवान ! श्रीराम जी के श्रभिषेक के लिए जो जो कृत्य करने हों श्रीर जो सामान चाहिए, स्सके लिए श्राज्ञा कीजिए। विश्वर वसिष्ठ जी ने यह सुन कर ।।६॥७॥

श्रादिदेशात्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् । सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन् सर्वीषधीरपि ॥८॥ उन मंत्रियों को जो महाराज के सामने हाथ जोड़े हुए थे, श्राज्ञा दी कि, तुम लोग सुवर्णीद रत्नाविल (देवोपहार की वस्तुएँ और सब श्रीषधियाँ ॥=॥

शुक्तमाल्यानि लाजांश्व पृथक् च मधुसिर्विषी ।
श्रहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यिप ॥६॥
चतुरङ्गवलं चैव गजं च शुभलक्षणम् ।
चामरव्यजने रवेते ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् ॥१०॥
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामित्रवर्चसाम् ।
हिरण्यम्यङ्गमृषमं समग्रं व्याघ्रचर्म च ॥११॥
उपस्यापयत मातरान्यगारं महीपतेः ।
यचान्यत्किश्चिदेष्टव्यं तत्सर्वम्रुपकल्प्यताम् ॥१२॥

सफेद पुष्प की मालाएँ, लाजा ( घान की खींले ), श्रलग श्रलग पात्रों में शहद व घी, कोरे वस, रथ, सब श्रायुघ, चतु-रिक्सिशी सेना, श्रभ लच्चाय वाले हाथी, दो चँवर, सफेद ध्वजा श्रीर सफेद छत्र, सुवर्ण के सी कलश, जो श्राग्न के समान चमक-दार हों, सुवर्ण के मदे हुए सींग वाले वैल, श्रखण्डित व्याव चर्म, तथा श्रन्य जो कुछ चाहिए सो सब एकत्र कर, कल सबेरे महाराज की श्राग्निशाला में ला कर रखो ॥६॥१०॥११॥१२॥

अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च । चन्दनस्रग्मिरर्च्यन्तां घूपैश्च घाणहारिभिः ॥१३॥

रनिवास के और नगर के सब द्वारों का चन्दन, माला और अन्ह्री सुगन्धित धूप से पूजन किया जाय ॥१३॥ मशस्तमनं गुणवद्दिक्षीरोपसेचनम् । द्विजानां शतसाहस्रे यत्मकाममलं भवेत् ॥१४॥

सव प्रकार के सुन्दर, मीठे और आरोग्यकारी श्रन्न, दही, दूध के वने हुए पदार्थ तैयार किए जायँ, जिससे एक जन्न ब्राह्मण् -भोजन कर तृप्त हो सकें ॥१४॥

> सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयताम् । घृतं दिघ च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः ॥१५॥

यह भोजन कल सबेरे ही ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक दिश्रा जाय। उनको घी, दही तथा लावा (खीले) श्रीर दिल्लणा भी इतनी दी जाय कि, उन्हें फिर श्रम्यत्र कहीं माँगने की श्रावश्यकता न रहें ॥१५॥

> सूर्येऽभ्युदितमात्रे श्वो भविता स्वस्तिवाचनम् । ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च ॥१६॥

सूर्य के उद्य होते ही कल स्वस्तिवाचन होगा। श्रतएव -बाह्मणों के पास (श्राज ही) निमंत्रण भेज दिश्रा जाय श्रीर उनके वैठने के लिए श्रासनों का प्रवन्ध कर दिश्रा जाय ॥१६॥

> त्रावध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् । सर्वे च तालावचरा गिएकाश्च स्वलंकृताः ॥१७॥ कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु तृपवेश्मिन । देवायतनचेत्येषु सात्रभक्षाः सद्क्षिणाः ॥१८॥

१ तालावचरा---नतंकादय:। (नो०)

उपस्थापयितन्याः स्युर्माख्ययोग्याः पृथक्पृथक् । दीर्घासिवद्धा योधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः ॥१६॥

जेंगह जगह वंदनवारें वॉघ दी जायँ और सड़कों पर छिड़काव करवा दिश्रा जाय। सफरदाइयों सिहत नाचने वाली वेश्याएँ सजधज कर राजभवन की दूसरा ड्योढ़ी पर उपस्थित रहें। राजधानी में जितने देवमन्दिर तथा चौराहे हैं, उन सब में, खाने पीने योग्य पदार्थ, दिल्ला और अन्य पूजन की सामग्री यथा फूल आदि, अलग अलग मेज दी जायँ। विशाल खड़धारी शूर योद्धा, सुन्दर पोशाकें पहिन कर, ॥१७॥१८॥

> महाराजाङ्गणं सर्वे पविशन्तु महोदयम् । एवं व्यादिश्य विप्रो तो क्रियास्तत्र सुनिष्ठितो ॥२०॥

महाराज के श्रॉगन में जहाँ कि महोत्सव होगा, उपस्थित हों। इस प्रकार वसिष्ठ श्रीर वामदेव ने मंत्रियों को श्राझा दी स्था सब कामों का ठीकठाक कर, ॥२०॥

चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च । क्रुतमित्येव चात्रतामभिगम्य जगत्पतिम् ॥२१॥

श्रीर जो वस्तुएँ श्रीर श्रपेति श्री उनको मॅगवाने की श्राजा दे श्रीर जो काम करवाना था उसको श्रारम्भ करवा, महाराज के पास जाकर इन सब वार्तों की सूचना दी ॥२१॥

यथोक्तवचनं शीतौ हर्पयुक्तौ द्विजर्पभौ । ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमत्रवीत् ॥२२॥

१ महोदयम्—महोत्तवविशिष्टमञ्जलम् । ( रा॰ ) बा॰ रा॰ **जा॰**—३

जब उन दोनों द्विजश्रेष्ठों ने महाराज से हर्षित हो कहा कि, "ठीक है," तब महातेजस्वी महाराज ने सुमन्त्र से कहा ॥२२॥

रामः कृतात्मा १ भवता शीघ्रमानीयतामिति । स तथेति मित्र्जाय सुमन्त्रो राजशासनात् ॥२३॥ रामं तत्रानयाश्चक्रे रथेन रियनां वरम् । श्रथ तत्र समासीनास्तदा दशरथं नृपम् ॥२४॥

कि तुम जाकर सुशिचित श्रीरामचन्द्र को शीव्र यहाँ ले खाओ। महाराज की खाज़ा पा खौर "जो खाज़ा" कह, सुमंत्र तुरन्त स्थ में मवार करा थोद्धाओं में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी को महाराज के पास ले खाए ॥२३॥२४॥

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याग्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः । म्लेच्छाचार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः ॥२५॥

उस समय महाराज के पास पूर्व, उत्तर पश्चिम, और दिन्निण के राजा लोग, म्लेच्छ, धार्य धीर वन तथा पर्वतों के रहने वाले " राजागण ॥२५॥

[टिप्पर्शा—इस श्लोक में म्लेच्छ शब्द देख वहना पड़ेगा कि उस काल में भी म्लेच्छ थे श्रीर ∎ाज्य भी करते थे। किन्तु ये क्रट राजा थे।]

उपासांचिक्रिरं सर्वे तं देवा इव वासवम् । तेषां मध्ये स राजिर्विक्तामिव वासवः ॥२६॥

रातसभा में इस प्रकार बैठे ये कि, जिस प्रकार देवतागण इन्द्र की सभा में बैठते हैं। इस समय राजर्षि दशस्य उन राजाओं

<sup>?</sup> कृतात्मा—सुशिच्तितुद्धि: । ( गो॰ )

के बीच वैसी ही शोभा को प्राप्त हो रहे थे, जैसी शोभा देवताओं के बीच इन्द्र की होती है ॥२६॥

प्रासादस्थो रथगतं ददर्शायान्तमात्मजम् । गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम् ॥२७॥ दीर्घवाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गंगामिनम् । चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम् ॥२८॥ रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् । धर्माभितसाः पर्जन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः ॥२६॥

इतने में कोठे पर बैठे हुए महाराज ने गन्धर्वराज के समान सुन्दर, प्रसिद्ध पराक्रमी, श्राजानुवाहु, महाबल, मत्त गजराज के समान चालवाले, चन्द्रमुख, श्रतीव प्रियदर्शन, रूप श्रीर चदारता गुए से देखने वाले के मन को हरए करने वाले तथा जिस प्रकार घाम से तप्त प्राणी मेघ के दर्शन कर प्रसन्न होते हैं; उसी प्रकार अपने दर्शन से प्रजा को प्रसन्न करने वाले, श्रपने पुत्र श्रीराम जी को देखा ॥२०॥२८॥

न ततर्ष समायान्तं पश्यमानो नराधिपः । श्रवतार्य समन्त्रस्तं राघवं स्यन्दनोत्तमात् ॥३०॥ पितुः समीपं गच्छन्तं प्राष्ट्रत्तिः पृष्ठतोऽन्वगात् । स तं कैलासमृङ्गाभं प्रासादं नरपुङ्गवः ॥३१॥ श्रारुरोह नृपं द्रष्टुं सह स्तेन राघवः । स प्राष्ठालिरभिष्ठेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥३२॥

महाराज दशरथ श्राए हुए श्रीरामचन्द्र जी को देखते देखते नहीं श्रघाते थे। श्रीरामचन्द्र जी को उस उत्तम रथ से उतार कर महाराज दशरथ के पास जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी के पीछे सुमन्त्र हाथ जोड़ कर चले। पितृमक्त श्रीरामचन्द्र जी कैलास पर्वत जैसे ऊँचे राजमवन पर सुमन्त्र सहित महाराज से मिलने के लिए चढ़े श्रीर दुन्होंने महाराज के समीप जा, हाथ जोड़, ॥३०॥ ३१॥३२॥

नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः। तं दृष्ट्वा प्रणतं पाश्वें कृत। जिल्पुटं नृपः ॥३३॥ श्रीर श्रपना नाम लेकर पिता के चरणों को प्रणाम किश्रा। महाराज दशरथ ने जब देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े बग़ल में खड़े हुए हैं ॥३३॥

[टिप्पर्णी—श्रमिवाटन कर्ता को श्रपना नाम लेकर वड़ों को श्रमिवादन करना चाहिए श्रीर दिहने हाथ से टहिना पैर श्रीर वाम इस्त से बाम पाट को स्पर्श करना चाहिए।]

गृह्याञ्जलो समाकृष्य सस्वने पियमात्मजम् । तस्मै चाभ्युदितं सम्यङ्मणिकाश्चनभूषितम् ॥३४॥ तव महाराज ने उनका हाथ पकड़ और गले से लगा अपने सामने ऊँचे, सुवर्णमय और रत्नजटित ॥३४॥

दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम् । तृदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥३५॥ स्वयेव प्रभया मेरुमुद्ये विमलो रविः । तेन विश्राजता तत्र सा सभाऽभिन्यरोचत ॥३६॥

एक उत्तम आसन पर वेठने की आज्ञा दी। उस आसन पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी श्रपनी प्रभा से वैसे ही सुशोमित हुए जैसे , सुमेरु पर्वत पर उदयकाल में उज्ज्वल श्रीसूर्य भगवान् सुशोमित होते हैं। वहाँ बैठे हुए श्रीरामचन्द्र से उस सभा की वैसी ही शोभा हुई ॥३४॥३६॥

> विमलाग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना । तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् ॥३७॥

जैसी चन्द्रमा के उद्य होने पर मह नज्ञ से पूर्ण शारदीय श्राकाश की होती है। महाराज दशरथ श्रपने प्यारे पुत्र की ऐसी शोभा देख, वैसे ही परम सन्तुष्ट हुए ॥३७॥

श्रलङ्कुतमिवात्मानमादर्शतलसंस्थितम् । स तं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतांवरः ॥३८॥

जैसे कोई अच्छे वसन भूषण पहन कर अपना रूप दर्पण में देख कर प्रसन्न होता है। सब पुत्रवानों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ मुसक्या कर वैसे ही श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३८॥

खवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः । ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः ॥३६॥

जैसे कश्यप, इन्द्र से प्रसन्न हो कर बोलते हैं। हे त्रत्स ! तुम, मेरी बड़ी रानी के अनुरूप ही पुत्र हुए हो ॥३६॥

उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मनः प्रियः। त्वया यंतः प्रजाश्चेमाः खगुणैरनुरक्षिताः॥४०॥

तुममें सब उत्तम गुगा विद्यमान हैं श्रीर तुम मुक्ते श्रत्यन्त प्यारे हो। तुमने श्रपने गुगों से सब प्रजाजनों को प्रसन्न कर रखा है ॥४०॥

तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्तुहि । कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि ॥४१॥ इस लिए तुम पुष्प नक्तत्र में यौवराज्य पद पर विराजमान । यद्यपि तुम स्वभाव ही से सर्वगुणसम्पन्न श्रीर विनम्र हो : ॥४१॥

गुणवत्यपि तु स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः॥४२॥

तथापि रनेह से प्रेरित हो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। तुमको उचित हैं कि, विनय को धारण कर सदा जितेन्द्रिय बने रहो ॥४२॥

कामक्रोधसम्रत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च । परोक्षयाः वर्तमानो द्वत्त्या पत्यक्षया तथा ॥४३॥

काम क्रोध से, उत्पन्न हुए जो दुर्व्यसन लोगों में उत्पन्न हो जाया करते हैं, उनसे सदा बचो। अपने राज्य की तथा दूसरे राजाओं के राज्य की घटनाओं को अपने जासूसों द्वारा रत्ती रत्ती ऐसे जानते रहो मानों वे घटनाएँ तुम्हारी आँखों के सामने हुई हों॥४३॥

श्रमात्यप्रमृतीः सर्वाः प्रकृतीश्चानुरज्जय । कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् वहृन् ॥४४॥

ऐसा वर्ताव करो जिससे सब मंत्रिवर्ग श्रीर प्रजाजन प्रसन्न रहें। श्रन्त के भएडार को तथा श्रव शस्त्रों के भएडार को, श्रन्न तथा श्रस्त्रों शस्त्रों के संप्रह से सदा बढ़ाते रहो ॥४४॥

१ परोच्चया—चारमुखतः परोच्चानुभविषद्वचातृस्यास्त्रपराष्ट्रवृत्तान्त विचारेण । ( रा॰ )

**ऋइष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम्**।

तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः ॥४५॥
देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रख कर राज्य करता
है, उससे उसके मित्र वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, जैसे अमृतपान से
देवता प्रसन्न होते हैं ॥४४॥

तस्मारपुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर ।

तच्छुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारियाः ॥४६॥ श्रतएव हे वत्स ! तुम सावधान हो कर, मैंने जैसा कहा है, तद्तुसार श्राचरण करो। महाराज दशरथ के यह वचन सुन, श्रीराम जी के हितैपी मित्रों ने ॥४६॥

त्वरिताः शीघ्रमभ्येत्य कौसल्यायं न्यवेद्यन् । सा हिरएयं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च ।

न्यादिदेश प्रियाच्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा ॥४७॥

तुरन्त जा कर यह शुभ संवाद महारानी कौसल्या जी को सुनाया । सुनते ही प्रसन्न हो कर प्रमदाओं में श्रेष्ठा कौसल्या जी ने उन सुखद संवाद सुनाने वालों को श्रशरिक्याँ, तरह तरह के रत्न ( जटित श्राभूपण ) श्रीर गीएँ देने की श्राज्ञा दी ॥४०॥

श्रयाभिवाच राजानं रथमारुह्य राघवः ।

ययौ स्वं चुतिमद्वेश्स जनौष्ठैः परिपूजितः ॥४८॥

इतने में श्रीरामचन्द्र जी, महाराज दशरथ को प्रणाम कर और रथ पर सवार हो अपने भड़कीले से घर की श्रोर गए। रास्ते में लोगों की भीड़ ने उनका श्रीभनन्दन किश्रा ॥४८॥

**<sup>\*</sup>** पाठान्तरे—दुष्ट ।

<sup>†</sup> पाठान्तरे—'प्रति'।

ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छुत्वा तदा लाभिनवेष्टमाश्च ।
नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा
देवान् समानचुरितप्रहृष्टाः ॥४६॥
इति तृतीयः सर्गः ॥

पुरवासी भी महाराज की आजा सुन और इसे अपनी इण्ट प्राप्ति समम (मनचीता पाया) और महाराज को प्रणाम कर, अपने अपने घरों को गए और परम प्रसन्न हो देवताओं का पूजन इसिलए किआ कि, रामाभिषेक में किसी प्रकार का विंन्न न पहे ॥४६॥

> . श्रयोध्याकाएड का तीसरा मर्ग पूरा हुन्ना।

> > चतुर्थः सर्गः

—:o:—

गतेष्वथ नृपो भूयः पारेषु सह मन्त्रिभः। मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम् ॥१॥

पुरनासियों के चले जाने पर, महाराज दशरथ ने फिर मंत्रियों के साथ परामर्श कर रामाभिषेक के काल के विषय में इस प्रकार निश्चय कर ( मंत्रियों से कहा ) ॥१॥

> श्व एव पुष्यो भविता श्वेाऽभिषेच्यस्तु मे सुतः । रामो राजीवताम्राक्षो योवराज्य इति पश्चः ॥२॥

१ निश्चयम्-रामाभिषेककालविषयम् । ( ग० )

(श्रगले दिन) कल ही पुष्य नक्तत्र है, श्रतः कमललोचनः हमारे पुत्र श्रीरामचन्द्र का युवराजपद पर श्रमिषेक कल श्रवस्यः हो जाना चाहिए॥२॥

श्रथान्तर्ग्रहमाविश्य राजाः दशरथस्तदा । श्रस्तमाज्ञापयामास रामं पुनरिहानय ॥३॥

(यह कह मंत्रियों को विदा किया। केवल सुमंत्र के साथ), महाराज दशरथ अन्तःपुर में गए और सुमंत्र को आज्ञा दी कि, श्रीराम को फिर हमारे पास ले आजो ॥३॥

प्रतिगृह्य स तद्वानयं सूतः पुनरुपाययौ । रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः ॥४॥

सुमंत्र महाराज की श्राज्ञा को शिरोधार्य कर, श्रीराम जी को पुन: बुला लाने के लिए शीघ्र श्रीराम जी के भवन को गए ॥४॥

द्धाःस्येरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः । श्रुत्वैव चापि रामस्तं माप्तं शङ्कान्वितोऽभवत् ॥५॥

जब द्वारपालो ने, श्रीरामचन्द्र जी से उनके बुलाने के लिए सुमंत्र के पुनः त्राने का संवाद कहा, तब श्रीराम्चन्द्र जी सुमंत्र के पुनः बुलाने के लिए त्राने का संवाद सुन, मन में शिक्कत हुए ॥४॥

प्रवेश्य चैनं त्वरितं रामो वचनमब्रवीत् । यदागमनकृत्यं ते भूयस्तदृब्रुह्यशेषतः ॥६॥

किन्तु तुरन्त ही सुमंत्र को सामने लाने की द्वारपालों की आज्ञा दी और सुमंत्र के सामने आने पर उनसे पूछा कि आपका आगमन जिस कारण हुआ है सो सब कहिए ॥६॥

<sup>#</sup> सूतमामन्त्रयामास ।

तमुवाच ततः सूतों राजा त्वां द्रष्टुमिच्छिति । श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥७॥

सुमंत्र ने उत्तर दिया—महाराज आपको देखना चाहते हैं। आगे आप जैसा उचित समभें करें॥॥

> इति स्त्रवचः श्रुत्वा रामोऽय त्वरयान्वितः । प्रययौ राजभवनं पुनर्दृष्टुं नरेश्वरम् ॥८॥

यह सुन श्रीरामचन्द्र जी शीघ्रतापूर्वक महाराज दशरथ के महल में उनसे फिर मिलने को गए ॥=॥

> तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः। प्रवेशयामास गृहं विवधुः प्रियमुत्तमम्।।६॥

श्रीरामचन्द्र जी का श्रागमन सुन, महाराज दशरथ, उनसे कुछ (गुप्त रूप में ) वातचीत करने के लिए, उन्हें श्रपने निजगृह (खास कमरें ) में ले गए ॥६॥

प्रविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः। ददर्श पितरं दूरात्प्रणिपत्य कृताञ्जिलः॥१०॥

श्रीरामचन्द्र जी ने पिता के भवन में प्रवेश करते समय दूर -हीं से महाराज को देख हाथ जोड़ प्रणाम किथा ॥१०॥

> प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वच्य भूमिपः । प्रदिश्य चास्मे रुचिरमासनं पुनरव्रवीत् ॥११॥

(फिर जब वे पिता के समीप पहुँचे, तब उन्होंने पृथिवी पर गिर कर, प्रणाम किया) प्रणाम करते हुए, श्रीगमचन्द्र जी को उठा अपने हृदय से लगा और वेंठने को आसन दे, महाराज उनसे बोले ॥११॥

राम दृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्धका भोगा मयेप्सिताः। श्रन्नवद्भिः ऋतुक्षतैस्तथेष्टं भूरिद्क्षिणैः ॥१२॥

है राम ! हम श्रव वूढ़े हो गए हैं। हमने वहुत दिनों राज्य कर के मनमाने सुख भोगे तथा श्रन्न दान पूर्वक विपुल दिन्तणा दे कर, सैकड़ों यज्ञ भी किए॥१२॥

> जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि । दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुपसत्तम ॥१३॥

हे पुरुपश्रेष्ठ ! पृथिवी तल पर उपमारहित तुम जैसे सुपुत्र को पाकर मेरा दान देना श्रोर वेदाध्ययन करना सार्थक हुआ। श्रथवा मेरे तुम जैसे श्रनु उस पुत्र उत्पन्न हुए। हे नरश्रेष्ठ ! मैंने मनमाने दान दिए, यज्ञ किए श्रोर वेदाध्ययन भी किश्रा ॥१३॥

अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि । देवर्षिपितृविपाणामनृणोऽस्मि तथाऽऽत्मनः ॥१४॥

हे वीर ! जहाँ तक सुखमोग हो सकता है मैंने मोगा अथवा अब मोगने के लिए कोई सुख शेष नहीं रहा। मैं देव, ऋषि, पित्र, ब्राह्मण तथा आत्म-ऋणों से मुक्त हो चुका हूं। (यज, अध्ययन, पुत्रोत्पादन, दान तथा उत्तम पदार्थों का मोग; उक्त ऋणों से छूटने के क्रमागत उपाय हैं।)।।१४॥

न किञ्चिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्। श्रतो यत्त्वामहं त्रूयां तन्मे त्वं कर्तुमहसि ॥१५॥ श्रव केवल तुम्हारे श्रभिषेक को छोड़ मुक्ते श्रन्य कोई भी काम करना शेष नहीं रहा। श्रतएव श्रव मैं जो तुमसे कहता हूँ, उसे तुम करो॥१४॥

श्रद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् । श्रतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रकं ॥ ६६ ॥

श्रव प्रजा जनों की यह इच्छा है कि, तुम उनके राजा वनो। हे वत्स! इसी लिए मैं तुम्हारा युवराज पट पर श्रमिवेक करता हूँ ॥१६॥

श्रिप चाद्याश्चभान् राम स्वप्ने पश्यामि दारुणान्। सनिर्घाता महोल्काश्च पतिता हि महास्वनाः ॥१७॥

(किन्तु इस मेरी चाहना के पूरे होने में मुक्ते विन्न पड़ता हुआ देख पड़ता है, क्योंकि) कुछ दिनों से रात में मुक्ते वड़े भयङ्कर और अशुभ स्वप्न दिखलाई पड़ते हैं। आकाश से वड़े भीषण शब्द के साथ वज्रपात के साथ चल्कापात होते हैं॥१७॥

श्रवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणैर्प्रहैः। श्रावेदयन्ति देवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुभिः॥ १८॥

हे राम! मेरे जन्म नचत्र को बुरे प्रहों ने घेर रखा है। ज्यो-तिषियों का कहना है कि, सूर्य, मङ्गल, राहु का जन्म नचत्र को घेरना श्रच्छा नहीं ॥१=॥

[टिप्पणी—श्राष्ठ्रनिक कांतपय श्रालोचकों का मत है कि, भारतवर्ष में प्राचीनकाल में फलित ज्योतिए का प्रचार नहीं था। फलितज्योनिय मारत-वासियों ने मुसलमानों से सीखा। किन्तु इस श्लोक मे यह स्पष्ट है कि, रामायणकाल में भारतवर्ष में फलितज्योतिय माना जाता था श्रीर तत्कालीन राबागण ज्योतिवियों के वतलाए फलों पर श्रास्थावान् ये श्रौर ज्योतिषियों के बतलाए फल मी मिला करते हैं । ]

मायेग हि निमित्तानामीहशानां समुद्रवे । राजा हि मृत्युमामोति घेारां वाऽऽपदमृच्छति ॥१६॥ प्रायः ऐसा बुरा योग होने पर या तो राजा की मृत्यु होती दे, अथवा उस पर कोई मारी विपत्ति पड़ती है ॥१६॥

तद्यावदेव मे चेता न विग्रुञ्चित राघव । तावदेवाभिषञ्चस्य चला हि प्राणिनां मतिः ॥२०॥

सो हे राघव । मैं चेत में रहते हुए ही ( अर्थात् जन नक मेरे होश हवाश दुरुस्त हैं ) तुम्हारा अभिषेक कर देना चाहता हूँ। क्योंकि मनुष्य की मति का कुछ मरोसा नहीं ॥२०॥

श्रद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पुष्यात्पुर्वे पुनर्वस् । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः ॥२१॥ तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्य मनस्त्वरयतीव माम् । श्वस्त्वाऽहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परन्तप ॥२२॥

क्योतिषियों ने वतलाया है कि, आज पुर्नवसु नज्ञ है, कल पुष्य नज्ञ आवेगा और पुष्य नज्ञ अभिषेक के लिए अच्छा है। मैं तुम्हारे अभिषेक के लिए व्यय हो रहा हूँ। अतः मेरी इच्छा है कि, कल ही तुम्हारा अभिषेक हो जाय।।२१॥२२॥

तस्मात्त्वयाद्यप्रमृति निशेयं नियतात्मना ।
सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥२३॥
श्रतः श्राज ही से तुम सस्त्रीक नियमानुसार त्रत उपवास
करके पत्थर की चौकी पर कुश विल्ला कर शयन करना ॥२३॥

सुहृदृश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्तवद्य समन्ततः ।
भवन्ति वहुविघ्नानि कार्याण्येवंविधानि हि ॥२४॥
श्राज सावधानता पूर्वक चारों श्रोर से तुम्हारी रक्षा करना,
तुम्हारे मित्रों का कर्त्तव्य है। क्योंकि ऐसे कार्यों में श्रनेक प्रकार
के विघ्न होने की सम्मावना वनी रहती है ॥२४॥

वित्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। तावदेवाभिपेकस्ते भाष्तकालो मतो मम ॥२५॥

भरत इस समय श्रपने मामा के घर हैं, सुतरां उसके लौटने के पूर्व ही तुम्हारा श्रमिपेक हो जाय. मेरी यही इच्छा है ॥२४॥

िटिप्पर्गी—मरत के निनहाल से लौटने के पूर्व ही राम का अभि-

पैक हो नाय—यह कथन रहस्यमय है। स्थानान्तर में कहा गया है कि वृद्धावस्था में युवती कैकेयी के साथ विवाह करने के बाद महाराजा दशरथ ने प्रण्य में कहा था कि कैकेयी का पुत्र श्रयोध्या की राजगद्दी का श्राधीश्वर होगा। क्योंकि उस समय किसी श्रान्य रानी के कोई सन्तान नहीं हुई थी। श्रव ज्येष्ठ राजकुमार कौसल्या के गर्म से है। श्रत: कैकेयी कहीं उस वात का स्मरण कर भरत को भड़का न दे—यह उसी का संचेप है।

कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः । ज्येष्टानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥२६॥ क्योंकि यद्यपि तुम्हारे भाई भरत सज्जन हैं, बड़े भाई के कथनानुसार चलने वाले हैं, धर्मात्मा, दयानु श्रीर जितेन्द्रिय हैं ॥२६॥

किन्तु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मितः। सतां तु धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव ॥२७॥ तथापि मेरी समक में मनुष्यों का मन चक्कत हुआ करता है और धार्मिक एवं साधु पुरुषों का मन मी (सदा तो नहीं, किन्तु कभी कभी कारण विशेष उपस्थित होने पर ) चलायमानः हो जाता है ॥२०॥

इत्युक्तः सोऽभ्यतुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । त्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययादृगृहम् ॥२८॥

महाराज दशरथ ने कहा—श्रवएव कल तुम्हारा श्रमिषेकः होगा। श्रव श्रपने भवन को जाश्रो। पिता की ऐसी श्राज्ञा पा श्रीर पिता को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जी श्रपने भवन को गए।।२८।।

[ टिप्पणी—ये बातें सब के सामने कहने की न थी—अतः महाराख ने राम को दुवारा बुलाया था। और उन्हें अपने खास कमरे में ले गए थे ]

प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञोद्दिष्टेऽभिषेचने । तत्क्षणेन च निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥२६॥

श्रपने घर पर पहुँच कर श्रीरामचन्द्र जी ने चाहा कि, जानकी जी से वे सव नियम जो महाराज ने वतलाए हैं श्रीर कर्चव्य हैं, वतला हैं, किन्तु वहाँ सीता जी को न पा कर वे तुरन्त वहाँ से श्रपनी माता के भवन में चले गए ॥२६॥

तत्र तां प्रवणामेव मात्रं शौमवासिनीम् । वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम् ॥३०॥

वहाँ जा कर देखा कि, माता कौसल्या जी रेशमी साड़ी पहने हुए, देवमन्दिर में वैठी हुई और मौनव्रत धारण किए हुए श्रीराम जी के अभ्युद्य के लिए (अथवा राजलद्मी की प्राप्ति के लिए) प्रार्थना कर रही हैं ॥३०॥ प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा।

सीता च नायिता श्रुत्वा त्रियं रामाभिषेचनम् ॥३१॥

श्रीराम जी के श्रभिषेक का वृत्तान्त सुन सुमित्रा जी व लहमण जी पहले ही से वहाँ पहुँच चुके थे। कौसल्या जी ने यह संवाद सुन सीता जी को भी वुलवा लिश्रा था श्रीर वे भी उस समय उनके पास वैठी थीं।।३१॥

तस्मिन् काले हि क्रोसल्या तस्थावामीलितेक्षणा ।
सुमित्रयाऽन्वास्यमाना सीतया लच्चमणेन च ॥३२॥
श्रुत्वा पुष्येण पुत्रस्य यावराज्याभिषेचनम् ।
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम् ॥३३॥

जिस समय श्रीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय कौसल्या जी, 'पुत्र का पुष्य नच्छ में श्रीभषेक किए जाने का सवाद सुन, श्राँख मूँद कर पुराणपुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं श्रीर सुमित्रा जी, लद्दमण जी श्रीर जानकी जी उनके पास वैठी हुई थीं।।३२।।३३॥

तथा सन्नियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । खवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं तदा ॥३४॥

उसी समय श्रीरामचन्द्र जी वहाँ पहुँचे श्रीर माता को प्रणाम कर श्रीर हर्पित हो कर कहने लगे ॥३४॥

अम्व पित्रा नियुक्तोऽस्मि मजापालनकर्मिण ।

भविता श्वोऽभिषेकोऽयं यथा मे शासनं पितुः ॥३५॥

हे सा ! पिता जी ने मुक्ते प्रजापालन का कार्य करने की श्राज्ञा दी हैं। सो मुक्ते कल ही पिता की श्राज्ञा से राज्यभार प्रद्राण करना होगा ॥३४॥ सीतयाऽप्युपवस्तन्या रजनीयं मया सह । एवमृत्विगुपाध्यायैः सह माम्रुक्तवान् पिता ॥३६॥

श्राप की बहू सीता को भी चाहिए कि श्राज रात में मेरे साथ उपवास करें, क्योंकि वसिष्ठादि ऋषियों की सम्मति से पिता जी ने यही कहा है ॥३६॥

> यानि यान्यत्र योग्यानि श्वाभाविन्यभिषेचने । तानि मे मंज्ञलान्यद्य वैदेह्याश्चैव कारय ॥३७॥

सो प्रात:काल के श्रमिषेक सम्वन्धी मङ्गल स्नानादि जो कर्म करने हों, जनकनन्दिनी के साथ वे सब मुक्तसे करवाइए ॥३७॥

एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाङ्क्षितम् । हर्पवाष्पकलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥३८॥

यह सुन फर, चिरकाल'से रामराज्याभिपेक की प्रतीचा करने वाली कौसल्या, नेत्र में श्रानन्द के श्रांसुश्रों को भर, श्रीरामचन्द्र जी से यह बोलीं ॥३८॥

वत्स राम चिर जीव हतास्ते परिपन्थिनः । ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥३६॥ हे वत्स राम । तुम चिरञ्जीवी हो । तुम्हारे वैरी नंष्ट हों और तुम राजलक्मी पा कर, मेरे और सुमित्रा के इष्ट वन्धुओं को

हर्पित करो ॥३६॥
कल्याणे वत नक्षत्रे मिय जातोसि पुत्रक ।
येन त्वया दशरथा गुणैराराधितः पिता ॥४०॥

हे वत्स ! तुम अच्छे नच्चत्र में उत्पन्न हुए हो जो तुमने अपने गुणों से अपने पिता महाराज दशरथ को प्रसन्न कर लिखा ॥४०॥ वा० रा० खा०—४ श्रमोघं<sup>१</sup> वत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे । येयमिक्ष्वाकुराज्यश्रीः पुत्रः त्वां संश्रयिष्यति ॥४१॥

मैंने इतने दिनों तक पुराग्णपुरुष कमलनयन नारायण् के , प्रीत्यर्थं जो त्रतोपवास किए, वे सव ब्राज सफल हुए, जो यह इस्वाकुवंश की राज्यश्री तुमको स्रव प्राप्त होंने वाली है ॥४१॥

> इत्येवमुक्तो मात्रेदं रामो भ्रातरमत्रवीत्। प्राञ्जलि प्रहमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्त्रिव ॥४२॥

माता की ये वातें सुन, श्रीरामचन्द्र जी श्रपने माई लह्मण जी से, जो हाथ जोड़े विनीत भाव से खड़े थे, मुसक्यां कर बोले ॥४२॥

लक्ष्मऐमां मया सार्धं प्रशाधि त्वं वसुन्धसाम् । द्वितीयं मेन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता ॥४३॥

हे तन्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथिवी का पालन करो, क्योंकि तुम मेरे एक दूसरे आत्मा हो । इसीसे यह राज्यलक्मी तुम्हारे पास आई है ॥४३॥

सौमित्रे भुङ्क्ष्व भागांस्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च । जीवितं च हि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥४४॥

हे सौमित्रे। तुम यथेष्ट रूप से राज्य फल भोगो। मैं तुम्हारे ही लिए ऋपना जीवन ऋौर राज्य चाहता हूँ ॥४४॥

१ श्रमोघं-सपतः । (गो०)

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मात्राविभवाद्यं च । अभ्यतुकाप्यं सीतां च जगाम् स्वं निवेशनम् ॥४॥॥ इति चंद्यर्थः सर्गः॥

ं श्रीरामचन्द्र जी तत्मण जी से यह कह और दोनों माताओं (अर्थात् कौसल्या श्रीर सुमित्रा) को प्रणाम कर श्रीर उनसे विदा हो, जानकी सहित श्रुपने गृह में श्राए ॥४४॥ ।

श्रयोध्याकागृड का चौथा सर्ग समाप्त हुआ।

-:0:--

ं पञ्चमः सर्गः

संदिश्य रामं चृपतिः श्वेगेमाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहृय वृसिष्ठमिदमत्रवीत् ॥१॥

डधर महाराज दशरथ राम से यह कह कि, कल तुम युवराज पद पर अभिषिक किए जाओगे, पुरोहित वसिष्ठ जी को बुला, उनसे वोले ॥१॥

गच्छीपवासं काकुत्स्यं कारयाद्य तपोधन । श्रीयशोराज्यलाभायः वध्या सह यतव्रतम् ॥२॥

हे तपोधन ! आप श्रीरामचन्द्र के पास जाकर; उनके मङ्गल, यश और राज्य की प्राप्ति के लिए, इनसे पत्नी सहित उपवास करने को कहिए ॥२॥

तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदांवरः। स्वयं विसष्ठो भगवान्ययौ रामनिवेशनम् ॥३॥

वैदिक कर्मकाएड वार्लों में श्रेष्ठ मगवान् वसिष्ठ जी "बहुत, श्रच्छा" कह कर, स्वयं ही रामचन्द्र जी के घर गए ॥३॥

जपवासियतुं रामं मन्त्रवन्मन्त्रकोविदः। ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुदृदव्रतः॥४॥

वसिष्ठ जी महाराज, ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य (दो घोड़ों के रथ में वैठ व्रतधारी एवं मन्त्र के जानने वालों में प्रवीण श्रीराम-चन्द्र को व्रत कराने के लिए गए॥४॥

[टिप्पर्गा-उस काल मे ब्राह्मण दो घोड़ों के रथ पर ही बैठ कर निकला करते थे।]

स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघनप्रभम्।

तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः ॥५॥

रवेत वादल के समान सफेद रङ्ग के, श्रीरामचन्द्रजी के मवन में विसप्त जी पहुँचे श्रीर तीन ड्योदियों तक रथ ही में वैठे हुए चले गए ॥४॥

तमागतमृपि रामस्त्वरित्नव ससम्भ्रमः। मानयिष्यन्स मानाहं निश्वकाम निवेशनात्॥६॥

विषय जी का श्रागमन सुन, श्रीरामचन्द्र जी, वड़े हुई के साथ श्रति शीव्रता से स्वागत करने योग्य मुनिराज का स्वागत एवं श्रभ्यर्थना करने को, श्रपने घर से निकले ॥६॥

श्रभ्येत्य त्वरमाणश्च रयाभ्याशं मनीपिणः । ततोञ्चतारयामास परिगृह्य रथात्स्वयम् ॥७॥ श्रीर उचित रीति से उनका श्रादर करने के लिए, शीघता पूर्वक वसिष्ठ जी के पास पहुँच श्रीर उनका हाथ पकड़, उनकी रथ से स्वयं नीचे उतारा ॥७॥

-[टिप्पश्री—हाथ पकड कर बड़े को सबारी से उतारना यह प्रतिष्ठा सूचक प्राचीन पद्धति है। ]

स चैनं प्रश्रितं १ दृश्वा २सं भाष्याभिष्रसाद्य च । प्रियाहं हर्षयन् राममित्युवाच पुरोहितः ॥८॥

तव महर्षि वसिष्ठ जी श्रीरामचन्द्र जी का श्रपने प्रति श्राद्र भाव देख श्रीर उनसे कुशन प्रश्न पूछ तथा प्रसन्न हो, उनको श्रानन्दित कर कहने लगे ॥=॥

प्रसन्नस्ते पिता राम यौवराज्यमवाप्स्यसि । उपवासं भवानच करोतु सह सीतया ॥६॥

हे राम ! तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, कल तुम युव-राज पद पात्रोगे । त्राज सीता सहित उपवास करो ॥६॥

पातस्त्वामभिषेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः।

पिता दशरथः मीत्या ययाति नहुपो यथा ॥१०॥

जिस प्रकार प्रसन्न हो कर, राजा नहुष ने राजा ययाति को राज्य दिश्रा था, उसीं प्रकार महाराज दशरथ कल सवेरे युवराज पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे।।१०।।

इत्युक्त्वा स तदा रामग्रुपवासं यतत्रतम् । मन्त्रवित्कारयामास वेदेह्या सहितं ग्रुनिः ॥११॥

यह कह कर वेदमन्त्रवित् मुनिराज ने नियतन्नत श्रीरामचन्द्र श्रीर सीता जी से उस रात्रि को उपवास करवाया ॥११॥

१ प्रश्रितं—विनीत । (गो०) २ सम्माप्य—कुशलप्रश्नंकृत्वा । (गो०)

ततो यथावद्रामेण स राज्ञो गुरुरर्चितः।
अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्यं ययौ रामनिवेशनात्।।१२॥

फिर श्रीरामचन्द्र जी' ने राजगुरु वसिष्ठ जी का भली भाँति श्रादर सत्कार किश्रा। राजगुरु उसे प्रहण कर श्रीर विदा हो, श्रीरामचन्द्र के घर से चले गए॥१२॥

सुहृद्धिस्तत्र रामोऽपि सुखासीनः भ प्रियंवदैः । सभाजितो<sup>१</sup> विवेशाय ताननुज्ञाप्य सर्वशः ॥१३॥

इघर श्रीरामचन्द्र जी भी श्रपने सच्चे इप्टिमित्रों के साथ श्रानन्द से वैठे हुए वातचीत करते रहे श्रीर फिर उनसे सम्मानित हो, तथा उन्हीं सब लोगों के कहने से घर के भीतर गए ॥१३॥

प्रहृष्टनरनारीकं रामवेश्म तदा वभा। यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः॥१४॥

उस समय श्रारामचन्द्र जी के घर में प्रसन्नचित्त नरनारियों की भीड़ लग गई थी श्रोर उनके वहाँ एकत्रित होने से राजभवन की वैसी ही शोभा हो रही थीं, जैसी शोभा विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर की मतवाले पित्तयों से होती हैं ॥१४॥

स राजभवनप्रख्या<sup>२</sup>त्तस्माद्रामनिवेशनात् । निःस्रत्य दृहशेःमार्गं वसिष्ठो जनसंष्टतम् ॥१५॥

विसप्त जी ने राजभवन सदृश श्रीरामभवन से निकल कर देखा कि, सब सङ्कें मनुष्यों से ठसाठस भरी हुई हैं ॥१४॥

१ सभाजितः—प्जित:। (रा०) २ प्रख्यं—सदृशं। (रा०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—सहासीनः ।

वृन्दबृन्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । वभूव्रभिसंवाधाः कुतृहलजनैर्हेताः ॥१६॥

श्रयोध्या की चारो श्रोर की सड़के श्रीरामचन्द्र के श्रीमपे-कोत्सव को देखने के लिए उत्करिठत लोगों की भीड़ से भरी हुई थीं। श्राने जीने का रास्ता तक नहीं रह गया था ॥१६॥

> जनद्वन्दे।र्मिसङ्घर्षहर्षस्वनवतस्तदा। वभूव राजमार्गस्य सागरस्येव (नस्वन: ॥१७॥

मनुष्यों के दल के दल मारे हर्प के कोलाहल करते हुए सड़कों पर चले जाते थे, उस समय उनका वह आनन्दपरिपूर्ण कोलाहल ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र गरज रहा हो ॥१७॥

सिक्तसंग्रुष्टः रथ्या च तद्हर्वनमालिनी । त्रासीदयोध्या नगरी सम्रुच्छितग्रहध्वजा ॥१८॥

वस दिन श्रयोध्यापुरी की सब सड़कें स्वच्छ श्रीर छिड़की हुई थीं। उनकी दोनों श्रोर बड़ी लंबी लबी पुष्पमालाएं बन्दनवार की तरह लटक रही थीं श्री प्रात्येक घर ध्वजापताकाश्रों से सुशोभित था ।।१८॥

> तदा ध्वयाध्यानिलयः सस्तीवालावलो जनः। रामाभिषेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्तुद्य रवेः॥१६॥

नगरी के स्त्री पुरुष, आवालवृद्ध श्रीराम जी का श्रिभिषेक देखने की श्राकांचा से यही चांह रहे थे कि, सूर्य कव उदय हो श्रियात् सबेरा जल्द हो ॥१६॥

१ संमृष्टा.-शोधिता:। (रा०)

मजालङ्कारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम् । उत्सुकोऽभूज्जनो द्रप्टुं तमयोध्यामहोत्सवम् ।

प्रजा जनों के श्रतङ्कार रूप श्रीर श्रानन्द को वढ़ाने वाले उस महोत्सव को देखने के लिए सव लोग उत्सुक ही रहे थे ॥२०॥

एवं तं जनसंवाधं राजमार्ग पुरोहितः । च्यूहन्निव जनौधं तं शनै राजकुलं ययौ ॥२१॥

सड़कों पर लोगों की मीड़ को वचाते हुए धीरे घीरे, राजपुरी-हित वसिष्ठ जी राजमहल में पहुँचे ॥२१॥

\*सिताम्रशिखरम्बयं प्रासादमधिरुद्य सः।
समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पितः।।२२॥

वसिष्ठ जी रवेत मेघ के शिखर के समान महल की श्रदारी पर चढ़ कर, महाराज दशरथ से वैसे ही मिले, जैसे वृहस्पति जी इन्द्र से मिलते हैं ॥२२॥

तमागतमभिमेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः । पत्रच्छ स च तस्मं तत्कृतमित्यभ्यवेदयत् ॥२३॥

वसिष्ठ जी को श्राते देख महाराज श्रपना श्रासन छोड़ खड़े हो गए श्रोर जिस लिए उनको रामचन्द्र जी के पास भेजा था सो पूँछा। उत्तर में मुनि ने जो वहाँ हुश्रा था सो सब कह सुनाया॥२३॥

तेन चैव तदा तुर्खं सहासीनाः सभासदः । त्रासनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम् ॥२४॥

१ द्रल्यं-दुर्ल्यकालम् । (रा०)

<sup>🕈 &#</sup>x27;शुमाभ्रम् ' पाठान्तरं ।

महाराज के सिंहासन से उठते ही, वहाँ पर जो दरवारी थे; वे भी उसी समय अपने अपने आसनों को छोड़ उठ खड़े हुए श्रीर वसिष्ठ जी का सम्मान किया ॥२४॥

गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजोधं विस्टर्णं तम् । विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५॥

गुरु से पूँछ श्रीर दरवारियों को विदा कर, महाराज दशरथ श्रन्तःपुर को उसी प्रकार चले गए जिस प्रकार सिंह श्रपनी गुका में चला जाता है ॥२४॥

> तद्ग्यरूपं प्रमदाजनाकुलं महेन्द्रवेश्मप्रतिमं निवेशनम् । विदं।पर्यश्चारु विवेश पार्थिवः शशाव तारागणसङ्कुलं नभः ॥२६॥

> > इति पञ्चमः सर्ग. ॥

इन्द्रमवन सहश गृह में, जो भूषणों से श्रलङ्कृत युवितयों से भरा हुश्रा था, महाराज दशरथ ने प्रवेश किश्रा और वे वहाँ ऐसे शोभित हुए जैसे तारानाथ (चन्द्रमा) तारों सहित श्राकाश मण्डल में सुशोभित होता है ॥२६॥

श्रयोध्याकाराड का पाँचर्वा सर्ग समाप्त हुआ।

## षष्ठः सर्गः

--:0:---

गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या अनारायणमुपागमत् ॥१॥

उघर विसिष्ठ जी के चले जाने वाद, श्रीरामचन्द्र जी श्रीर विशालाची सीता दोनों स्नान कर (श्रर्थात् शरीर की शुद्धि कर) शुद्ध मन से श्रीरङ्गनाथ की उपासना में लग गए॥१॥

> प्रमुद्ध शिरसा पात्रीं हिवपा विधिवत्तदा । महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वलितेऽनले ॥२॥

हविषमात्र को नमस्कार कर विधिपूर्वक, श्रीरामचन्द्र जी ने श्रीरङ्गनाथ के प्रीत्यर्थ, ( श्रथवा नारायण मंत्र 'से ) जलते हुए श्राग्न में घी की श्राहुतियाँ दी ॥२॥

शेषं च हविपस्तस्य प्राश्याशस्या रत्मनः प्रियम् । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे ॥३॥

तदनन्तर हवन करने से बचे हुए हिव प्यान्न की भन्नए कर, श्रीर अपने मङ्गल के लिए प्रार्थना कर श्रीर श्रीरङ्गनाथ भगवान का ध्यान करते हुए, कुशासन पर, ॥३॥

वाग्यतः सह वेदेह्या सूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णाः शिश्ये नरवरात्मतः ॥४॥

१ नियतमानसः--मनःशुद्धि । (गो०) २ श्राशस्य प्रार्थ्य । (रा०)

३ स्रात्मन:प्रिय—राज्याभिषेकाविष्ठरूपं। ( रा० )

<sup>\*</sup> नारायगृहति श्रीरङ्गनायकडच्यते ! ( गो॰ )

मौन धारण कर, शुद्ध मन से, जानकी जी सहित, राजकुमार श्रीरङ्गनाथ जी के मन्दिर में (जो उनके भवन में वना हुआ था) सो गए।।।।।।

एकयामावशिष्टायां राज्यां प्रतिविद्युध्य सः। श्रलङ्कारविधिं कृत्स्नं कारयामास वेश्मनः॥॥॥

फिर जव एक पहर रात शेष रही, तव वे उठे श्रीर नौकर चाकरों को, सारे भवन को साफ कर, सजाने की श्राजा दी ॥४॥

तत्र शृज्वन् सुखा वाचः सूत्रश्मागधरवन्दिनाम् । पूर्वो सन्ध्याभ्मुपासोनो जजाप यतमानसः ॥६॥

सूतों, मागंघों श्रौर वदीजनों की सुखदायक वाणियों को सुनते हुए प्रातःसन्ध्योपासन कर, एकाप्रचित्त से गायत्री का जप करने लगे ॥६॥

तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुस्दनम् । \_विमलंश्गोमसंवीतो वाचयामास च द्विजान् ॥७॥

्सन्ध्योपासन श्रीर जप करके उन्होंने सूर्यान्तर्वर्ती नारायण की स्तुति कर उनको प्रणाम किश्रा। तदनन्तर नश्रा रेशमी वस्त्र पहन श्रीर ब्राह्मणों को बुलवा कर, उनसे स्वस्तिवाचन श्रीर पुण्याहवाचन करवाया ॥॥

तेषां पुण्याहघाषोऽय गम्भीरमधुरस्तदा । श्रयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः ॥८॥

१ स्ताः—पौराणिकाः । (रा०) २ मागध—वंशावलोकीर्तकाः । (रा०) ३ वन्दिनः—स्तुतिपाठकाः । (रा०) ४ प्रन्था—सन्धार्थिदेवता सूर्ये । (गो०)

त्राह्मणों के पुण्याहवाचन का गम्भीर एवं मधुर शब्द, नगाड़ों के शब्द से मिल श्रयोध्या में प्रतिध्वनित होने लगा ॥=॥

कृतोपवासं तु तदा वेदेह्या सह राघवस् । श्रयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ॥६॥

श्रयोध्यावासी जन, सीता सहित श्रीरामचन्द्र जी को (श्रमि- क्रिकार्थ) उपवासादि नियमों का पालन करते हुए सुन, परमानन्दित हुए ॥६॥

ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् । भभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभियतुं पुरीम् ॥१०॥

जब प्रातःकाल हो गया, तब सब पुरवासी श्रीरामचन्द्र जी का गांच्याभिषेक सुन, नगर सजाने के लिए कदली स्तम्मादि गांडने लगे ॥१०॥

सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च । चतुष्पथेषु रथ्सासु चैत्येष्वद्यालकेषु च ॥११॥

श्रयोध्या में जितने बड़े हिमालय के शिखरों के समान ऊँचे ऊँचे देवमन्दिर थें वे जितने चौराहों पर, चौक (हाट बाट) में सड़कों पर श्रीर गलियों में ऊँचे ऊँचे मकान थे ॥११॥

नानापण्यसमृद्धेषु विशिजामापर्णेषु च । कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च ॥१२॥

तथा छनेक प्रकार की मौदागरी की वस्तुओं से भरी व्यव-साइयों की जितनी दृकानें थीं, जितने कुटुम्वीजनों के समृद्ध और भरे पृरे घर थे ॥१२॥ सभासु चैव सर्वासु दृक्षेष्वालक्षितेषु च।

ध्वजाः सम्रुच्छिताश्चित्राः पताकाश्चाभवंस्तदा ॥१३॥

ं तथा जितने समाभवन थे, तथा जितने ऊँचे ऊँचे यृत्त थे, उन सव पर रग विरंगी ध्यजपताकाएँ फहराई गई ॥१३॥

नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायताम् । न मनःकर्णसुखा वाचः शुश्रुवृश्च ततस्ततः ॥१४॥

श्रयोध्या में जगह जगह नटों नर्तकों के मन को प्रसन्त करने वाला श्रीर कर्ण-मधुर गाना वजाना होने लगा श्रीर लोग सुनने लगे ॥१४॥

रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्चकुर्मिथो जनाः । रामाभिषेके संपाप्ते चत्वरेषु गृहेषु च ॥।१५॥

उस दिन हाट बाट, घर द्वार, भीतर वाहर, जहाँ सुनो वहीं लोग श्रीरामाभिषेक ही की आपस में चर्चा करते सुन पड़ते थे ॥१४॥

वाला श्रिप कीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घशः । रामाभिषेकसंयुक्ताश्रकुरेव मिथः कथाः ।।१६॥

घरों के द्वारों पर खेलती हुई वालकों की टोलियों में भी आपस में श्रीरामाभिषेक ही की चर्चा हो रही थी ॥१६॥

कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । ' राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरे रामाभिषेचने ॥१७॥

उस दिन रामाभिषेक के उपलक्त में ( राज्य की श्रोर ही से नहीं, विक्क प्रजा की श्रोर से भी ) लोगों ने पुष्प, धूप श्रीर तरह तरह की सुगन्ध से वासित कर राजमार्ग को श्रन्छी तरह

पकाशीकरणार्थं च निशाग्मनशङ्कया । दीपद्यक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सर्वशः ॥१८॥

यह विचार कर कि, कदाचित् श्रीरामचन्द्र जी के जलूस के । उधर से निकलते समय कहीं रात न हो जाय—लोगों ने रोशनी करने के लिए सड़कों पर श्रलग श्रलग सर्वत्र दीपवृत्त श्रथीत् पनशाखाएँ गाड़ रखी थीं या माड़ फानूस टॉग रखे थे ॥१८॥

श्रलङ्कारं पुर्स्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः । श्राकाङ्क्षमांखा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् ॥१६॥

इस प्रकार नगर को सजाकर नगरवासी श्रीरामचन्द्र जी के युवराजपद पर श्रमिपिक किए जाने की प्रतीचा करने लगे.॥१६॥

समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु समास् च । कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुर्जनाधिपम् ॥२०॥

मुंड के मुंड लोग एकत्र हो चवूतरों पर श्रीर वैठकों में वैठ, श्रापस में महाराज दशरथ की चर्चा चला, उनकी प्रशंसा कर रहे थे।।२०॥

श्रहो महात्मा राजायिमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा यो दृद्धमात्मानं रामं राज्येऽभिपेक्ष्यित ॥२१॥ वे कहते थे कि, श्रहो ! देखो, इस्वाकु-कुलनन्दन महाराज दशरथ वड़े महात्मा हैं, जा श्रपने को वृद्ध हुश्रा जान, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक (स्वयं) कर रहे हैं ॥२१॥ सर्वे बनुगृहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः। चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः॥२२॥

हम सव लोगों पर (महाराज ने) यह वड़ा आप्रह किआ जे। श्रीरामचन्द्र हम लोगों के राजा हो रहे हैं। मगवान् बहुत दिनों तक अपनी प्रजा का सब हाल जानने वाले और प्रजारचक श्रीरामचन्द्र को, हम लोगों का राजा वनाए रखें।।२२॥

श्रनुद्धतमना विद्वान्धर्मात्मा श्रातृवत्सलः । यथा च श्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्त्रपि राघवः ॥२३॥

क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी सरत स्वभाव, परमविज्ञ, धर्मात्मा श्रीर भाइयों पर कृपा रखने वाले हैं। वे श्रपने भाइयों पर सरता स्वभाव से जैसा स्नेह रखते हैं, वैसा ही स्नेह उनका हम लोगों के अपर भी है ॥२३॥

चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरयोऽनयः। यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रस्यामहे वयम्॥२४॥

पापरहित श्रौर धर्मात्मा महाराज दशरथ की वड़ी उम्र हो। उन्हीं के श्रनुमह से श्राज हम श्रीरामचन्द्र को राज्यामिपिक्त देखा सकेंगे॥२४॥

एवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुस्तदा । दिग्भ्यो विश्रुतद्यतान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः ॥२५॥

रामराज्याभिषेक का संवाद सुन जे। लोग वाहिर से श्राकर श्रयोध्या में एकत्र हुए थे, उन लोगों ने पुरवासियों की कही हुई। ये वातें सुनीं ॥२४॥ ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम् । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः ॥२६॥

वे लोग चारों श्रोर के देशों से श्रीरामजी की श्रयोध्यापुरी में श्रीरामाभिषेकोत्सव देखने को श्राए थे। उन वाहिरी लोगों के श्रागमन से श्रयोध्यापुरी में लोगों को वड़ी भारी भीड़ हो गई श्री।।२६॥

जनौषेस्तैर्विसर्पद्धिः शुश्रुवे तत्र निस्वनः । पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव विस्वनः ॥२०॥

पूर्णमासी के दिन जिस प्रकार समुद्र गरजता है, उसी प्रकार का कोलाहल, आज अयोध्यापुरी में, वाहिर से आए हुए और चलते फिरते हुएं लोग सुन रहे थे ॥२०॥

ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुरं दिइक्षुभिर्जानपदेखपागतैः । समन्ततः सस्तनमाक्कलं वभो समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम् ॥२८॥

इति पष्ठ: सर्गः ॥

उस दिन श्रमरावती के समान श्रयोध्यापुरी को देखने के लिए जा लोग वाहिर से श्राए हुए थे, उन लोगों से उस पुरी की शोभा वैसी ही हो गई जैंसी शोभा समुद्र की जलजन्तु (मत्त्य, कच्छ, नक्र) से होती है ॥२८॥

श्रयोध्याकारहं का छठवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## सप्तमः सर्गः

--:4:---

ब्रातिदासी<sup>१</sup> यतोजाता२ केंकेय्यास्तु सहापिता । प्रासादं चन्द्रसङ्काशमारुरोह यहच्छया ॥१॥

रानी केंकेयी की जाति की एक दासी थी जो उसके साथ उसके मायके से आई थी और सदा उसके साथ रहती थी। उसका नाम मन्थरा थां, उस रात को, जिस दिन दरवार में श्रीराम-चन्द्र जी के युवराजपद पर प्रतिष्ठित करने की घोषणा महाराज दशरथ ने की थी वह अक्स्मात् चन्द्रमा के समाम सफेद अटारी की छत पर चढ़ी॥१॥

सिक्तराजपयां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम् । श्रयोध्यां मन्यरा तस्मात्मासादादन्ववैक्षत ॥२॥

उस श्रटारी पर चढ़ मन्थरा ने देखा कि, श्रयोध्या की सड़कों पर ब्रिड़काव किश्रा गया है श्रीर जगह जगह कमलपुष्पों की मालाएँ लटक रही हैं॥२॥

पताकाभिर्वरार्हाभिर्ध्वजैश्व समलंकृताम् । द्यतां बन्नपर्थेश्वापि शिरःस्नातजनेद्वेताम् ॥३॥

<sup>े</sup>श जातिदासी—कैकेय्याः जातीना चन्धूनां टासी ॥ (वि॰) २ यती-जाता—यत्रकुत्रचित् जाता । (वि॰) वा० रा० च्या०—४

ऊँचे मकानों पर वहुमूल्य ध्वला पताकाएँ फहरा रही हैं। सड़कों के गड्ढे श्राद् पाट कर वे चौरस कर दी गई हैं, लोगों के श्राने जाने में मीड़भाड़ न हो, श्रतः वड़े चौड़े चौड़े रास्ते बनाए गए हैं, जो सिर से स्नान किए हुए (श्रर्थात् तेल डपटन लगा कर स्नान किए हुए) दर्शकों से भरे हुए हैं।।३॥

माल्यमोदकहस्तैश्र द्विजेन्द्रेरियनादिताम् । शुक्रदेवग्रहद्वारां सर्ववादित्रनिस्वनाम् ॥४॥

श्रीरामचन्द्र जी को मेंट में देने के लिए माला लड्डू (श्रादि शुभ वस्तुएँ) लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण घूम रहे हैं। देवमन्दिरों के द्वार (कलई श्रादि से) सफेड़ पोते गए हैं; जहाँ देखो वहाँ बाजे वज रहे हैं॥४॥

संप्रहृष्टजनाकीर्णा व्रह्मघोषाभिनादितास्। १प्रहृष्ट्वरहस्त्यश्चां संप्रणदितगोष्ट्रपास्॥५॥

सव लोग उत्सव में मत्त हैं, चारों श्रोर वेदध्विन हो रही हैं। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, हाथी, घोड़ें गी, वेंल तक श्रानन्द में भर हर्षध्विन कर रहे हैं ॥४॥

पहरमुदितैः प्रौरंरुच्छितव्यजमालिनीम् । श्रयोध्यां मन्थरा दृष्टा पर्र विस्मयमागता ॥६॥

श्रयोध्यावासी श्रानन्दमग्न हो घूम रहे हैं। वड़ी वंड़ी लंबी पताकाएँ फहरा रही हैं श्रौर मालाएँ वॉर्धा हुई हैं। इस प्रकार

१ प्रदर्गोत्फुल्लन न्तमित्यादिविशेषणादिचगमोपमाता । ( भू०)

की सजी हुई श्रयोध्यापुरी को देख मन्यरा को वड़ा श्राश्चर्य हुश्रा ॥६॥

> महर्षोत्फुल्लनयनां पाएडुरक्षीमवासिनीम् । अविद्रे स्थितां दृष्टा धात्रीं पम्च्छ मन्थरा ॥७॥

श्रति हर्षित श्रीर सफेद रेशमी साड़ी पहिने हुए श्रीरामचन्द्र का धात्री ( उपमाता ) से, जो पास ही खड़ी थी, मन्धरा पूँ छने। सगी ॥॥

> उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती । राममाता धनं किं तु जनेभ्यः सम्भयच्छति ॥८॥

श्राज हर्ष में भरी मालदार सती राममाता कौसल्या लोगों को धन क्यों वाँट रही है ? ॥=॥

श्रतिमात्रप्रहर्षोऽयं कि जनस्य च शंस मे । कारियच्यति कि वापि संप्रहृष्टो महीपतिः ॥६॥

श्रयोच्यावासियों के श्रत्यानिन्दत होने का कारण क्या है ? महाराज भी श्रत्यन्त प्रसन्न है—सो ने क्या काम करवाने वाले हैं ? ॥६॥

विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुदा । श्राचचक्षेऽय कुव्जाये भूयसीं राघवश्रियम् ॥१०॥

मन्यरा के इस प्रकार पूँछने पर वह धात्री जो मारे आनन्द के फूल कर कुप्पा हो रही थी, श्रीरामचन्द्र की महती राज्यश्री लाभ का समाचार कुकड़ी मन्थरा से कहने लगी ॥१०॥ श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवम् । राजा दशरयो राज्यमभिषेचयितानऽघम् ॥११॥

उसने कहा कल प्रातःकाल होते ही पुष्य नक्तत्र में जितकोघ एवं पुष्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी को महाराज दशरथ युवराजपद पर स्थापित करेंने ॥११॥

धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुञ्जा क्षिप्रममर्षिता । कैलासशिखराकारात्यासादादवरोहत ॥१२॥

थात्री के ये वचन सुन कुत्रड़ी दाह में भर कैलास पर्वत के शिखर के समान ऊँचे महल से उतरी ॥१२॥

सा दह्यमाना कोपन मन्यरा पापदर्शिनी। शयानामेत्य कैकेयीमिदं वचनमत्रवीत्॥१३॥

वह पापिन क्रोध में जली भुनी (शयनागार में जा कर) सोती हुई कैकेयी (को जगा कर उस ) से बोली ॥१३॥

उत्तिष्ठ मृद्धे कि शेषे भयं त्वामभिवर्तते । उपप्तुतश्मघौषेन<sup>२</sup> किमात्मानं न बुध्यसे ॥१४॥

हे मूदे ! उठ, पड़ी पड़ी क्या सोती है ? तेरे लिये तो वड़ा भारी भय त्रा चपस्थित हुत्रा है। क्या तू त्रपने दु:ख को भी नहीं सममनी ॥१४॥

अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्यसे । चलं<sup>३</sup> हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे ॥१५॥

१ उपन्तुर्त—उपहर्त । (गो०) २ श्रघीचेन—श्रघ दुःखं । (गो०) ३ चलं—चीषमित्पर्यः । (गो०)

हे सुन्दरी ! तू अपने जिस सौभाग्य के वल पर भूली हुई है, वह तेरा भाग्य भीष्म ऋतु में नदी के सोते की तरह अब चीण हो चला है ॥१४॥

> एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्ट्या परुपं वचः । कुञ्जया पापदर्शिन्या विषाद्मगमत्परम् ॥१६॥

पापिन कुटजा के क्रोध से भरे ऐसे रूखे वचन सुन कैंकेयी को वहा दु:ख हुआ ॥१६॥

कैकेयी त्वव्रवीत्कुव्जां कचित्क्षेमं न मन्थरे । विषएएवदनां हि त्वां लक्षये सृशदुःखिताम् ॥१७॥

कैकेयी ने उससे कहा—हे मन्थरे! बतला कुशल तो है ? तूने क्यों अपना चेहरा इतना उदास कर रखा है और तू क्यों इतनी दुखी हो रही है ? ॥१०॥

> मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥१८॥

कैकेयी के ऐसे सहातुभूतिपूर्ण वचन सुन, वात वनाने में निपुरण मन्थरा ने विगड़ कर कहा ॥१८॥

सा विषएणतरा भूत्वा कुन्जा तस्या हितैषिणी । विषाद्यन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राधवम् ॥१६॥

उसने अपना चेहरा वड़ा ही उदास वना कर और अपने को कैकेयी की परमहितेपियी जनाते हुए तथा श्रीरामचन्द्र जी के विषय में भेदबुद्धि उत्पन्न कर, मगड़ा कराने को कहा ॥१६॥ श्रक्ष्य्यं सुमहद्देवि पृष्ट्तं त्वद्विनाशनम् । रामं दशरयो राजा यौराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥२०॥

हे देवी ! अव तेरे सत्यानाश का समय आ पहुँचा है। महाराज दशरथ रामचन्द्र को युवराज वनाना चाहते हैं।।२०॥

'सांऽस्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्त्रिता । दह्यमानाऽनलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता ॥२१॥

सो मैं श्रथाह भय में डूवी श्रीर दु:ख एवं शोक से पूर्ण मानों श्राग से जलाई हुई, तेरे हित के लिए यहाँ श्राई हूं ॥२१॥

तव दुःखंन कैकेयि मम दुखं महद्भवेत् । त्वद्भवृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः ॥२२॥

हे कैकेयी तेरे दुःख से तो मैं दुःखी होती हूँ श्रीर तेरे सुख से मैं सुखी होती हूँ। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥२०॥

नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः । जग्रतं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे ॥२३॥

देख, तू वड़े राजकुल की वेटी है श्रीर महाराज दशरथ की पटरानी हो कर भी राजनीति की कुटिल चालें क्यों नहीं समभती ॥२३।

धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्ष्णवादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीपे तेनवमितसन्धिता ॥२४॥

तेरा पित दिखाने को तो वड़ा सत्यवादी वना हुन्ना है, किन्तु भीतर से महा घूर्त है। वह बोलता मघुर है, किन्तु मन उसका बड़ा कठोर है। तू मन की साफ है—इसीसे तेरे ऊपर यह त्रिपित्त आई है ॥२४॥

उपस्थितं प्रयुद्धानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम् । अर्थेनेवाद्य ते भर्ता कांसल्यां योजयिष्यति ॥२५॥

महाराज जब तेरे पास ज्याते हैं, तब मूँठी वात बना और सममा बुमा कर तुमे अपने वश्च में कर लेते हैं। परन्तु देख महा-राज, कोंसल्या ही के पुत्र को सर्वेम्य दे कर, उसे ही सब की स्वामिनी बनाना चाहते हैं ॥२४॥

> श्रपबाह्य स दुष्टात्मा भरतं तव वन्धुपु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकएटकं ॥२६॥

उस दुष्टात्मा ने भरत को नो तेरे माता पिता के घर भेज दिखा और वह (अव) निष्कण्टक राजसिंहासन पर कल प्रातः काल श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करना चाहता है ॥२६॥

शत्रुः पतिपृत्रादेन मात्रेव हितकाम्यया । त्राशीविष हवाङ्केन वाले परिहृतस्त्वया ॥२७॥

तूने पति के धोखे से अपने रात्रु को वैसे ही अपनी गोद में विठा रेखा है, जैसे कोई स्त्री (पुत्र के धोखे से ) सर्प को गोद में रख ते ॥२७॥

यथा हि कुर्यात्सपों वा शत्रुर्वा पत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाच सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥२८॥

जिस प्रकार सर्प वा शत्रु की उपेचा करने वाले पालन कर्चा के साथ सर्प शत्रुचितव्यवहार करता है. उसी प्रकार का व्यवहार आज दशरथ ने तेरे और तेरे पुत्र के साथ कित्रा है ॥२≈॥ पापेनानृतसान्त्वेन वाले नित्यसुखोचिते । रामं स्थापयता राज्ये सानुवन्धा हता ह्यसि ॥२६॥

इस पापी भूठमूठ सममाने वृक्ताने वाले राजा ने, रामचन्द्र को राजसिंहासन पर विठा कर, पुत्रवान्धवादि सहित तुक्ते, जो नित्य सुख भोगने योग्य है, मानों मार डाला है ॥२६॥

सा पाप्तकालं कैकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव। त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मय १ दर्शने ॥३०॥

हे अजीव बुद्धि वाली! ऐसी विपत्ति पूर्ण घटना को सुन कर भी उपेक्षा सी करने वाली ऐ कैंकेथी! देख अब भी समय है। अतएव जो कुछ तुमें अपनी भलाई के लिए करना हो सो तुरन्त कर डाल और अपने पुत्र को, अपने को और सुमें बचा॥३०॥

मन्यराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा श्रुमानना । उत्तस्यौ हर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ॥३१॥

मन्थरा के वचन सुन, सुन्दर कैकेया शरत्कालीन चन्द्रमा की तरह हर्ष में भर, शय्या से डठ बैठी ॥३१॥

श्रतीव सा तु संहृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता । एकमाभरणं तस्यं कुव्जाये पददां शुभम् ॥३२॥

श्रीर श्रत्यन्त हर्पित श्रीर श्राश्चर्ययुक्त हो, कैंकेशी ने श्रपना एक वहुमूल्य उत्तम गहना, कुव्जा को दिश्रा ॥३२॥

दत्त्वा त्वाभरणं तस्यं क्रुव्जायं प्रमदोत्तमा । कैकेयी मन्थरां दृष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम् ॥२२॥

१ विस्मयदर्शने—म्राश्चर्यायहणानयुक्ते । ( गो० ) ४

## श्रयोध्याकारख



रानी कैवेयी श्रीर मंयरा

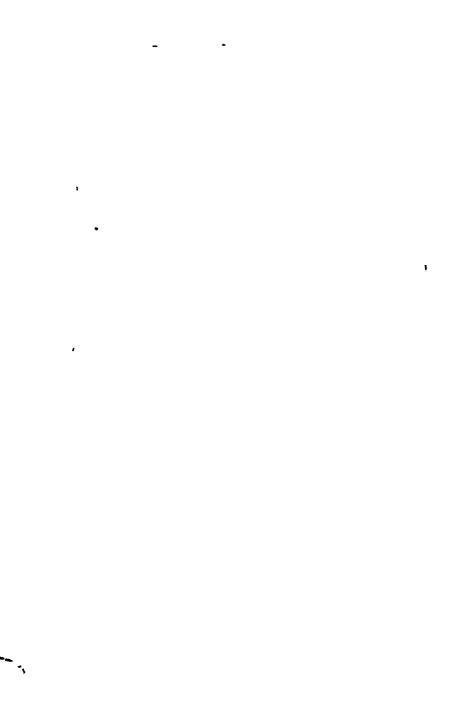

युवितयों में श्रेष्ठ कैकेयी, अपना श्राभूपण मन्थरा को दे कर श्रीर उसकी श्रोर देख कर उससे वोली ॥३३॥

इदं तु मन्थरे मह्ममाख्यासि परमं प्रियम् । एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः कि वा करोमि ते ॥३४॥

हे मन्थरे! यह तो तूने वहें ही हर्प का समाचार सुनाया। इस सुखसंवाद को सुनाने के वदले, वतला और मैं तेरा क्या उपकार कहें ? अर्थात् और क्या दूं॥३४॥

रामे वा भरते वाऽहं विशेषं नोपलक्षये । तस्मानुष्टाऽस्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति ॥३५॥।

में राम और भरत में कोई विशेष भेद नहीं देखती—श्रतः महाराज यदि श्रीरामजन्द्र को राज्य देते हैं, तो मुक्ते उनके इसकार्य से सन्तोष है ॥३४॥

न मे परं किश्चिदितस्त्वया पुनः प्रियं प्रियाहें सुवचं वचो वरम्। तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं परं वरं ते प्रददामि तं दृशु ॥३६॥

इति सप्तमः सर्गः ॥

हे प्रिये ! इस (रामराज्याभिषेक सूचक) वचन-रूपी अमृत से बढ़ कर दूसरी कोई वस्तु मुक्ते प्रिय नहीं है। अतएव (इस पारितोषिक के अतिरिक्त ) और जो कुछ तू माँगे सो कह अभी तुक्ते मैं देती हूँ ॥३६॥

श्रयोध्याकारह का सातवाँ सर्ग सम त हुआ।

## ग्रप्टमः सर्गः

—:**&:**—

मन्थरा त्वभ्यसूर्येनामृत्सृज्याभरणं च तत्। ज्वाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्त्रिता ॥१॥

कैकेयी का यह वचन सुन और श्रनादर के साथ उस श्राभ्-चए को फेंक कर मन्थरा वड़े कोघ श्रीर दुःख के साथ कहने लगी ॥१॥

> हर्षं किमिट्मस्थाने ऋतवत्यसि वालिशे । शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवत्रुध्यसे ॥२॥

हे मूर्खे ! तू शोक की जगह हिंपित क्यों होती है ? क्या तुके यह नहीं सूक्त पड़ता कि, तू शोकसागर में ह्वी जा रही है ॥२॥

मनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती। यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत्।।३।।

मुक्ते तो मन ही मन तेरी युद्धि पर हॅसी श्रानी है कि, श्रत्यन्न दु:खी होने का कारण उपस्थित होने पर भी तू शोक न कर, प्रसन्न हो रही हैं ॥३॥

शोचामि दुर्मतित्वं ने का हि प्राज्ञा प्रह्पयेत् । अरेः सपत्रीपुत्रस्य दृद्धिं मृत्योरिवागताम् ॥४॥ मुक्ते तेरी दुर्वुद्धि पर नग्स श्राता है, क्या कोई भी समकटार क्षा श्रपनी मौन के पुत्र की, श्रपने लिए मृत्यु के ममान उन्ननि

देग्व, प्रसन्न हो सकर्ना है ? ॥५॥

भरतादेव रामस्य राज्यसाघारणाद्मयम् । तद्विचिन्त्य विपएणास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥

जिस प्रकार राज्य पर रामचन्द्र का स्वत्व है, इसी प्रकार भरत का भी हैं। इसीलिए राम को भरत का डर है और यह ठीक भी है, क्योंकि जो जिससे डरता है, उसको उसका डर रहता ही है। सुमें यही सोच कर बड़ा खेद है। (क्योंकि जब राम राजा होगे, तब वे अपने भय के काग्ण भरत को अवश्य ही दूर कर देंगे अर्थात् मरवा डालेंगे)।।।।।

लक्ष्मणो हि महेष्त्रासो रामं सर्वात्मना गतः। शत्रुव्रश्रापि भरतं काक्कत्स्यं लक्ष्मणो यया ॥६॥

(राम को भरत ही का इतना भारी खटका क्यों है ? लहमण् श्रार रात्रुष्त भी तो राज्य के स्वत्वाधिकारी हैं ? इसके ममायान में मन्थरा कहती है ) लहमण् जी सब प्रकार से श्रीरामचन्द्र के श्रतुवर्ती श्रथीत श्राज्ञाकारी हैं ( अर्थात् लहमण् चूं नहीं कर सकते)। रात्रुष्त जी उसी प्रकार भरत के सबया श्रतुवर्ती हैं. जिस प्रकार लहमण् जी श्रीरामचन्द्र जी के। ( श्रतः जब भरत जी को श्रीराम मारेंगे तब रात्रुष्त भी उनका साथ देने पर श्रवश्य मारे जाँयगे। श्रतः श्रीरामचन्द्र जी के प्रतिम्पर्धी केवल भरत हैं )॥६॥

प्रत्यासन्त्रक्रमेखापि भरतस्येव भामिनि । राज्यक्रमो विषकुष्टस्तयोस्तावद्यवीयसोः ॥७॥

फिर उत्पत्ति के क्रमानुसार भरत ही को राज्य मिलना चाहिए। यदि राज्यक्रम का त्याग किन्ना जाय तो, इस क्रम से भी राज्य भरत ही को मिलना उचित हैं।।।।। विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः । भयात्मवेषे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम् ॥८॥

श्रीरामचन्द्र जी राजनीति-विशारत हैं। परम चतुर तथा समयानुसार तुरन्त कार्य करने वाले हैं। श्रतः भरत को रामचन्द्र जी से भय समम—मैं भयभीत हो कॉप रही हूँ। (श्रर्थात् रामचतुर हैं श्रीर भरत वुद्धू हैं, श्रतः भरत को राम सहज में पराजित कर सकते हैं।)।।=॥

सुमगा खत्तु कौसला यस्याः पुत्रोऽभिवेश्यते । यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥६॥

इस समय तो कौसल्या का भाग्य जागा है, जिसके पुत्र रामचन्द्र का युवराजपद पर प्रात:काल पुष्य नज्ञत्र में ब्राह्मण लोग श्रमिपेक करवावेंगे ॥६॥

पाप्तां सुमहतीं प्रीतिं प्रतीतां तां हति । उपस्थास्यसि कौसल्यां दासीत्र त्वं कृताङ्गलिः ॥१०॥

तुमें उस कौसल्या के सामने, जो सव पृथिवी की स्वामिनी होगी और जिसके सव शत्रु मारे जायेंगे, हाथ जोड़ कर दासी की तरह खड़ा रहना पड़ेगा ॥१०॥

एवं चेत्त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेप्या भविष्यसि । पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यभावं गमिष्यति ॥११॥

१ प्राप्तिकारिणः -- ग्रविलंबेनकालोचितकर्तव्यार्थकारिणः । ( गो० )

इस तरह केवल तू ही नहीं प्रत्युत तेरी श्रधीन रहने वार्ला सुमें भी कौसल्या की दासी श्रीर भरत को राय का टह्लुश्रा वन जाना पड़ेगा ॥११॥

> हृष्टाः खत्तु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः । श्रमहृष्टा भविष्यन्ति स्तुपास्तं भरतक्षये ।।१२॥

इससे राम जी की खी तथा उसकी सिलयाँ परमानिन्द्रत होंगीं श्रीर भरत को राज्य न मिलने से श्रथवा उनका प्रमाव नष्ट होने पर तेरी पुत्रवधू को भी बड़ा दु:ख होगा ॥१२॥

> तां दृष्टा परमत्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः। रामस्येव गुणान्देवी कैकेयी पशशंस ह ॥१३॥

मन्थरा को इस प्रकार वहां प्रसन्नता के साथ ऐसे वचन कहते ( अर्थात् राम की निन्दा करते ) हुए देख, देवी कैकेशी श्रीराम-चन्द्र के गुर्हों का वखान कर कहने लगी ॥१३॥

धर्मज्ञो गुरुभिर्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचिः । रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो यीवराज्यमतोऽर्हति ॥१४॥

श्रीरामचन्द्र श्रत्यन्त धर्मज्ञ, गुरुश्रों से सुन्दर शिक्षा पाए हुए, वहे कृतज्ञ. सत्यवादी, परम पवित्रता से रहने वाले श्रीर महाराज के ब्येष्ठ पुत्र हैं। श्रतएव सव प्रकार से वे ही यीवराक्य पाने के योग्य हैं ॥१४॥

भ्रातॄन्यृत्यांश्र दीर्वायुः पितृवत्पालयिष्यति । सन्तप्यसे कथं कुन्ते श्रुत्वा रामाभिषेचनम् ॥१५॥

१ भरतच्चये--भरतप्रभावनाशे। ( रा० )

रामचन्द्र दीर्घायु हों वे अपने भाइयों और नौकर चाकरों का वैसे ही पालन करेंगे जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन करता है। अतएव हे मन्थरे! तू रामचन्द्र के अभिषेक का समाचार सुन, क्यों जली भुनी जा रही है ? ॥१४॥

भरतश्रापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात्परम् । पितृपैतामहं राज्यं प्राप्तुयात्पुरुषर्षभः ॥१६॥

भरत भी श्रीरामचन्द्र जी के राजिसहासन पर वैठने के सी वर्षों वाद अवश्य अपने पितृपितामहादिकों का राज्य पावेंगे॥१६॥

सा त्वमभ्युद्ये प्राप्ते वर्तमाने च मन्यरे । भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितप्यसे ॥१७॥

हे मन्थरे ! तू इस उत्सव के समय जिससे सव का कल्याण होगा, क्यों जली जाती है ? ॥१७॥

यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । कोसल्यातोऽतिरिक्तं च सोऽनुशुश्रृषते हि माम् ॥१८॥

मुमको जैसे भरत प्यारे हैं, वैसे ही राम भी हैं। वे तो कौसल्या से बढ़ कर मेरी ही सेवा शुश्रूपा करते हैं ॥१८॥

क्षराज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तथा। मन्यते हि यथात्मानं तथा म्रातृंस्तु रायवः ॥१६॥

यदि राम ही राज्य पाचेंगे तो भी वह राज्य भरत ही का है, क्योंकि रामचन्द्र अपने समान ही अपने भाइयों को भी मानते हैं ॥१६॥

पाटान्नरे—राख्यंयिट हि ।

कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा मृशदुःखिता । दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिद्मन्नवीत् ॥२०॥

कैकेयी की वातें सुन मन्थरा वहुत दुःखी हुई श्रीर लंबी साँस ले कैकेयी से यह बोली ॥२०॥

श्रनर्थदर्शिनी मौर्ख्यान्नात्मानमवद्युध्यसे । शोकव्यसनविस्तीर्थे मञ्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥

अनर्थ को अर्थ सममने वाली अरी मूर्का ! शोक के महा-सागर में चूड़ती हुई भी तू अपने को नहीं सममती ॥२१॥

> भविता राषवो राजा राषवस्यानु यः स्रतः। राजवंशानु केकेयी भरतः परिहास्यते ॥२२॥

जव रामचन्द्र राजा होंगे तव उनके पीछे उनका पुत्र राजा होगा (या भरत ?) भरत तो राज्य से विद्यत ही रहिंगे। श्रथवा भरत राजवंश से श्रष्ट हो जायेंगे॥२२॥

न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् ॥२३॥

राजा के सब पुत्र कहीं राजर्सिहासन पर नहीं वेठते श्रीर यदि कहीं वेठाए जाते होते तो बड़ा श्रनर्थ होता ॥२३॥

तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । स्थापयन्त्यनवद्याङ्गि गुणवत्स्वतरेष्वपि ॥२४॥

हे केकेयी! इसी लिए राजा लोग वड़े पुत्र को राज्यशासन का भार सौंपते हैं। (हाँ, इस दशा में जब वड़ा बेटा गुणवान निहीं होता और ) छोटा वेटा गुणवान् होता है तब वह मी राज। होता है। फिन्तु राज्य दिस्रा एक ही को जाता है।। २४॥

असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच वत्सले ॥२५॥

(सो राम के राजा होने पर) तेरा पुत्र भरत सब प्रकार से भे सब सुखों से विश्वत हो, श्रनाथ दुःखियों की तरह राजवंश श्रातम कर दिया जायगा ॥२४॥

ंसाऽहं त्वदर्थे संप्राप्ता त्वं तु मां नावबुध्यसे । 'सपन्निब्रद्धों या में त्वं पदे्यं दातुमिच्छसि ॥२६॥

श्रतः मैं तुमे तेरी भलाई वतलाने के लिए श्राई हूँ, वितु न्तू कुछ सममनी बूमती ही नहीं। यदि तू सममती बूमती होती तो क्या सौत की बढ़ती सुन, मुमे गहना पुरस्कार में देती ? ॥२६॥

> ध्रुवं तुःभरतं रामः प्राप्त राज्यमकएटकम् । देशान्तरं वा नयिता लोकान्तरमथापि वा ॥२७॥

में यह निश्चय पूर्वक कहती हूं कि, राम श्रकण्टक राज्य पा कर, भरत को या तो देश निकाला देंगे श्रथवा उनका जान ही से मार डालेगे॥२०॥

वाल एव हि मातुल्यं भरता नायितस्त्रया।
सन्निकर्णाच साँहार्द् जायते स्थावरंष्त्रिपि ॥२८॥
पास रहने से पेड़ादि स्थावर पदार्थीं पर भी लोगों को ममना
जाती है—सो तूने तो भरत को लड़कपन ही से ननिहाल भेज

दिया है ( श्रथांत् स्नेद्द पास रहने से होता सो भरत तेरे पास रहे नहीं-श्रतः तुमे भरत की ममता है ही नहीं ) ॥२०॥

भरतस्याप्यतुवशः शत्रुष्नोऽपि समागंतः । लक्ष्मणश्र यथा रामं तथासौ भरतं गतः ॥२६॥

साथ साथ रहने के कारण ही शतुष्त्र भी भरत के साथ चले गए। क्योंकि जैसे लक्ष्मण राम के श्रतुयायी हैं वैसे ही शतुष्त्र भरत के श्रतुयायी हैं।।२६।।

श्रूयते हि द्रमः कश्चिच्छेत्तच्यो वनजीविभिः। सजिकपीदिषीकाभिर्मीचितः परमाद्रयात् ॥३०॥

सुना है कि, एक गृष्ठ था जिसे बनजारे काटना चाहते थे। समीपवर्ती होने के कारण उसे इपीका नाम के काँटेदार पेड़ों ने धचाया था (किन्तु तूने अपना पुत्र भी न वचाया)॥३०॥

गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्लक्ष्मणं चापि राघवः । । श्रश्विनोरिव सौस्रात्रं तयोलोंकेषु विश्रुतम् ॥३१॥

तद्मण, राम की रचा करेंगे खार रामचन्द्र तद्मण की। इन दोनों का भ्रावत्व अर्थात् प्रीति खरिवनीकुमारों की तरह प्रसिद्ध है ॥३१॥

तस्मान लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित्करिष्यति । रामस्तु भरते पापं क्वयीदिति न संशयः ॥३२॥

श्रवएव रामचन्द्र लहमण का कभी कुछ भी श्रविष्ट न करेगे। किन्तु भरत का श्रविष्ट करने में वे कभी न चूकेंगे—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। (अर्थात् रामचन्द्र भरत को मारे विना न रहेगे।)॥३२॥ वा० रा० श्र०—६ तस्माद्राज्ञग्रहादेवि वनं गञ्जत ते सुतः हैं । एति राज्ञते महां भृशं जापि हितं त्व ॥२३॥

इसलिए मेरी समक में तो इसीमें तुम्हारी मलाई है कि, भरत जी निन्हाल से भाग कीर, वन में चले जाँथ। (क्योंकि मारे जाने की अपेचा तो वन में रहनां ही अच्छा है। यदि जीते रहे तो कभी दिन बहुरेंगे ही। मन्थरा का यह व्यक्त्य बचन है)॥३३॥

एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रीयश्रीव भविष्यति । यदि चेद्ररतो धर्मात्पित्र्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ ३४॥

श्रीर यदि कहीं भरतं धर्म से श्रिपने पितां का राष्ट्रय पावें, तो इससे-तेरे माईवंदी का भी कल्याण होगा ॥३४॥

स ते सुर्लोचितो वालो रामस्य सहजी रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे ॥३५॥

भरत केवल तेरे र्सुल के लिए ही वालक हैं, कि तु राम के वे स्वामाविक शत्रु हैं। श्रतः जब राम की वढ़ती होगीह तेव भरत उनके वंश में पड़ कैसे जीवेंगे ॥३४॥

श्रभिद्रुतमिवारएये सिंहेन गजयूथपम् । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहिसि ॥३६॥

दे कैकेश ! इसलिए तूँ सिंह से कपटे हुए हाथिशों के यूथ-पति ( मुलिया ) की तरह रामचन्द्र-से भयभीत भरत की रज्ञा कर ॥३६॥

दर्पाक्षिराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवत्तया । राममाता सपनी ते कर्य वरं न यातयेत् ॥३७॥

तू अपने सौभाग्य के अभिमान में भर पहले जो दुर्व्यवहार कौसल्या के साथ कर चुकी है, उन सब का वदला राममाता कौसल्या (राम के राजा होनें परं ) क्या तुमसे न लेंगी ? ॥३७॥

> यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति प्रभूतरहाकरशेलपत्तनाम् हा

त्तंदा निम्पस्यश्यश्यश्यभं पराभवं

हे भामिनी ! समुद्र, पर्वत और नगरों सहित पृथिनी का राज्य जन श्रीरामचन्द्र जी पार्वेगे, तब ( याद रख ) तू अपने पुत्र भरत के सहित अनादर की वातमां पावेगी अर्थात् तुने अमेरन्तेरे पुत्र भरत को पर्द पर्द भ्रमाद्धर की यातना भुगतनी पहेग्री ।।३८॥

> यदा 'हि र्रार्मेः पृथिवीमवाप्स्यति ' ध्रुवं मण्डी भरती भविष्यति । अतो हिं सिश्चन्तय राज्यमात्मजे

र प्रस्य चैवाद्य विवासकारं एप् ॥३६॥

, इति-श्रष्टमः सर्गः ॥-

यह भी याद, रख कि, राम के राज्य पाने पर मुरत निश्चय ही मारे जायूंगे। इस्तिए जैसे वने वैसे ऐसा कीई उपाय कर, जिससे राम वन में निकाल जाये और भरत राज्य पावें ॥३६॥ श्रयीध्याकारह का श्राठवाँ सर्ग समीत हुआ।

## नवमः सर्गः

--:0:---

एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिद्मव्रवीत् ॥१॥ जव मन्थरा ने कैकेयी को इसं प्रकार पट्टी पढ़ाई, तब मारे कोध के कैकेयी का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ स्वाँस ले मन्थरा

श्रद्य राममितः क्षिमं वनं मस्थापयाम्यहम् । यौवराज्ये च भरतं क्षिममेवाभिषेचये ॥२॥

से बोली ॥१॥

में आज ही राम की तुरन्त वन में भेजती हूँ श्रीर फटपट भरत का युवराजपद पर श्रभिषेक करवाती हूँ ॥२॥

इदं त्विदानीं सम्पर्य केनोपायेन मन्यरे ।

भरतः प्राप्तुयाद्राज्यं न तु रामः कथंचन ॥३॥

हे मन्थरे ! अब इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले और राम को किसी प्रकार न मिले ॥३॥

एवमुक्ता तु सा देच्या मन्थरा पापदर्शिनी ।

रामार्थमुपहिंसन्ती केकेयीमिद्मववीत् ॥४॥

जब कैकेयी ने यह कहा, तब पापिन मन्थरा, रामचन्द्र जी का सर्वनाश करने को कैकेयी से बोली ॥४॥

हन्तेदानीं प्रवक्ष्यामि कैकेयि श्रूयतां च मे । यया ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केवलम् ॥५॥ stight freezent to

नवमः सर्गः

हे कैकेयी! सुन, मैं तुमे अभी वह उपाय वतलाए देती हूँ जिससे केवल तेरे पुत्र भरत ही को राज्य मिले ॥४॥

किं न स्मरिस कैकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे । यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥६॥

हे कैकेथी ! तूने जो बात मुक्तसे कई बार कही है, उसे क्या तू भूल गई या मुक्तसे कहलाने के लिए ही तू उसे छिपा रही है ॥६॥

मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि । श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चापि विगृश्यताम् ॥७॥

ऐ यथेच्छ विलासिनि ! यदि यह वात मेरे मुँह से सुनने की तेरी इच्छा है, तो सुन, मैं कहती हूँ और सुन कर वही तू कर शिशा

श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी। किञ्चिदुत्थाय शयनात्स्वास्तीर्णोदिदमव्रवीत्।।८॥

मन्थरा के ये वचन सुन, कैकेयी श्रपनी सेज से कुछ उठ कर बोली ॥=॥

कथय त्वं ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । भरतः प्राप्तुयाद्राज्यं न तु रामः कथश्चन ॥६॥

हे मन्थरे ! जिस खपाय से भरत तो राज्य पावें श्रीर राम को किसी प्रकार प्राप्त न हो—वह खपाय सुमे वतला ॥६॥

एवम्रुक्ता तया देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामार्थम्रपहिंसन्ती कुव्जा वचनमत्रवीत् ॥१०॥ जव कैकेब्रीः ने ब्रह् कहा, तव पापिनी सुनुधरा, राम का सर्वनाश करती हुई कहने लगी॥१०॥ ,, का

पुरा दैवासुरे युद्धेन्सह राजुर्षिभः पतिः । अगञ्छन्त्रामुपादाय हेन्झजस्य साद्यकृत् ॥११॥

्रक समय जब तुन्हारे पितृ देवासुर संशाम में सब राजिवियों सिहत-इन्द्र की सहायता करने गए थे, तब तुमें भी अपने साथ ले गए थे ॥११॥

दिशमास्यासः क्रैकेयि दक्षिणां द्वंगडकान्, मृति । व वैजयन्तमिक स्ट्यति पुरं यत्र तिमिन्नलः ॥१२॥

है क्वेकेयी.! दिल्ला में द्राडक वन के पास वैजयन्त्र नामक एक पुर्था, वहाँ के राजा तिमिष्टक शे ॥ १२॥

स शम्बर्इति ख्यातः शतमायो महासुरः । ददौ शक्र'स्य संब्रुःसं'देवसङ्घेरंनिर्जितः ॥१२॥

वे सैकड़ों 'मंथिं जीनते थे और शन्तर कें नाम से विख्यात थे और इन्हें देवता नहीं जीत सके थे। उन्होंने इन्द्र के साथ युद्ध छेड़ा ॥१३॥

तस्मिन् महति संप्रामे पुरुषान् अतृविक्षतान् ।

रात्रौ मसुग्नान् व्रन्ति स्म तरसाऽसाद्म प्रक्षसाः ॥१४॥

- इस महासंप्राम में जो लोग, जत विक्रत व्यर्धान व्यायलः होते
थे, उनको रात को सोते समय विक्रतरों पर से खींच कर बर्जारी राज्य ले जाते थे श्रीर मार डालते थे ॥१४॥

<sup>&</sup>quot; पाठन्तरे-व देति । स्राप्त

तत्राकरोन्महयुद्धं राजा दशरश्रस्तदा । श्रसुरैश्र महावाहुः शस्त्रैश्र शक्तलीकृतः ।।१५॥

े वहाँ पर महाराज दशरर्थ ने उन अधुरों के साथ घोर युद्ध किआ पे रोजसीं ने भी महाराज को बहुत घायल कर डाला। अर्थात् सारा शरीर केद डाला ॥१४॥

अपवाह्य त्वया देवि संक्रामान्नष्टचेतनः । तत्रापि विंक्षतिः क्षत्रीः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥१६॥

्रेजन राजा मूँचिंछत हो गए, तब तूरणक्तेत्र से उनकी बाहिर ले आई और जब वेहाँ भी उन पर प्रहार होने लगे, तब बड़े यत्न से तूने अपने पति की रक्षा की ॥१६॥

तुष्टेन-तेन दूतौ ते द्वौ वरौ अभदर्शने ।

है शुभदर्शने ! इसासमय तेरे पति ने (महाराज दशर्य ने ) इस पर प्रसन्न हो, तुमकी दी वर दिए और कहा जो इच्छा हो ॥१७॥

गृहीयामिति तुर्तेन तथेत्युक्तं महात्मनी । प्राप्ति व्यक्ते अनिम्हात्मनी । प्राप्ति विकास विकास

सो मॉग। तब तूने कहा था कि, श्रच्छा जब श्रावृश्यकत। होगी तब मॉग लूंगी। मैं तो ये सब बात जानती न थी, तू ही ने वहाँ से लौट करें, मुर्के वतलाई थीं॥१८॥ -

१ शक्लंकित:--सर्वाञ्जेषुविद्यतः ( रा० ) :

कथैषा तव तु स्नेहान्मनसा धार्यते मया। रामाभिषेकसम्भारान्निगृह्य विनिवर्तय ॥१६॥

तेरी प्रीति के श्रनुरोध से ये वातें मैंने श्रपने मन में रख छोड़ी थीं। श्रय तू श्राप्रह पूर्वक रामचन्द्र के श्रमिषेक की तैयारियों को रुकवा दे ॥१६॥

तौ वरौ याच भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्। प्रवाजनं च रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दश ॥२०॥

श्रीर उन वरों में से, एक से तू भरत का राज्याभिषेक श्रीर दूसरे से श्रीरामंचन्द्र जी का १४ वर्षों के लिए वनवास माँग ले ॥२०॥

चतुर्दश हि वर्पाणि रामे प्रत्राजिते वनम् । प्रजाभावगतस्नेहः १ स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२१॥

इन चौद्द वर्षों में जब तक रामचन्द्र बनवास में रहेंगे, तथ तक सब प्रजा जनों का तेरे पुत्र के प्रति श्रनुराग बढ़ जाने ' से, तेरे पुत्र का राज्य श्रटल हो जायगा ॥२१॥

क्रोघागारं मविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः सृतं । शेष्वानन्तर्हितायां<sup>२</sup> त्वं भूमो मलिनवासिनी ॥२२॥

हे अरवपित की वेटी ! (इन वरों को पाने के लिए) तू अभी मैले कपड़े पहिन कर, विना विद्याने विद्याए और कोपभवन में जा कर. कुद्ध हो ज्मीन पर लेट जा ॥२२॥

१ प्रज्ञाभावगतत्तेह:--प्रजानां भाव श्राभिप्रायं गतःप्रामः स्नेहोयस्य स्त्रयोनः:। (गं॰) २ श्रव्यवहितायाम्-श्राम्तरग्गहतायाम्। (शि॰)

<sup>#</sup> पाठन्तरे—'च'।

मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेया मा चैनमिश्राषथाः। रुद्न्ती चापि तं दृष्टा जगत्यांश्शोकलालसार।।।२३॥

जब महाराज दशरथ आवें तब तू न तो उनकी और देखना और न उनसे कुछ बातचीत करना—केवल शोकातुर हो रोती हुई, जुमीन पर लोटा करना ॥२३॥

द्यिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः। त्वत्कृते स महाराजो विशेद्पि हुताशनम्॥२४॥

इसमें कुछ सन्देह नहीं है कि, अपने पति को तू वहुत ही प्यारी है—यहाँ तक कि, वे तेरे लिए आग में भी-कृद सकते हैं ॥२४॥

न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न कुद्धां प्रत्युदीक्षितुम् । तव प्रियार्थं राजा हि प्राणानिष परित्यजेत् ॥२५॥

महाराज दशरथ न तो तुमे कुद्ध कर सकते हैं और न कुद्ध देख ही मकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे तेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं।।२४।।

न ह्य तिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । मन्द्स्वभावे ३ बुद्धचस्व सौभाग्यवलभ्मात्मनः ॥२६॥

महाराज दशरथ तेरा कहना कभी नहीं टाल सकते। हे आलिसन ! जरा श्रपने सौन्दर्थ के वल की परीक्षा तो कर देख ॥२६॥।

१ जगत्यां—भूमी । (शि॰) २ शोकलालसा—शोक्त्याते । (शि॰) ३ मन्द्रवमावे—श्रलशस्वभावे । (गो॰) ४ मौभाग्यवलं—शौन्दर्यवलं । (गो॰)

मिण्यमुक्तासुवर्णं ,च रत्नानिः विविधानि च । दद्यादशरथो ,राजा मा ,स्म. तेषु मनः कृथाः ॥२७॥

परन्तु (स्मस्या रखना) जब महाराज कितनी ही मियाँ, मोती, सोना श्रीर तरह तरह की बहुमूल्य ज़स्तुएँ देना चाहें तब तू कहीं लोभ में मत फँस जाना ॥२०॥

यौ तौ दैवासुरे युद्धे वरौ दशर्थो ऽददात्रे। विकास ती स्मारय महाभागे सोऽथीं महिलामितक्रमेत् ॥२८॥

किन्तु जो दो वरदान महाराज ने तुमे देवासुर संप्रांम में देने कहे हैं, तूं उन्हींका उन्हें स्मरण कराना श्रीर अपना काम निकालने के लिए भली भाँति यत्न करना, भूलना मत ॥२८॥

यदा 'तु' तें 'वेरं द्यात्स्वयमुत्याप्यं 'र्घातः । '' व्यवस्थाप्य महाराजें 'त्वमिमं दृखुया वरम् ॥२६॥

ं ज़ब महाराज दशरथ, स्वयं तुमे भूमिं से उठा कर वरदान देने को उदात हों, तब उनको सीगन्ध खिला कर (अर्थात् सत्य-पाश से जकड़ कर ) ये वर मॉगना कि, ॥२६॥

रामं प्रताजयारयये तन नर्पाणि पुत्र च । भरतः कियतां राजा प्रयिज्याः पार्थिवर्षभः ॥३०॥

े हे नृपश्रेष्ठ ! रामचन्द्र को १४-त्रवीं के लिए वन में भेजी श्रौर भरत को पृथिवी का राजा बनाश्रो । श्रयान् भरत को नाज्य दो ॥३०॥

<sup>ः</sup> १ः रक्तानि—श्रेष्ठवस्तृनि । (गो०) २ व्यवस्थान्त्र—श्रायः मत्ये स्थापित्वा । (ग०)

<sup>व ः</sup> चतुर्दश हि वर्षाणि शमे प्रवानिते वनम् । रूढ्य १ कृतमृलय २ शेषं स्थास्यति गते सुतः ॥३१॥

रामचन्द्र के चौदहर वर्षी तक वन में रहने खे अरत का राज्य दृद् हो जायगा (ऋश्रुति प्रज्ञा जनों के मन पर ने ऋप्रना प्रभाव जमा लेंगे ) और सदा भरत जी ही राजा वने रहेंगे अर्थात् भरत 🔏 के राज्य की जुड़ ज़म जायगी ॥३१॥

रामप्रवाजनं चैव देवि याचस्व तं वरम्। एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वोर्थास्तव भामिनी ॥३२॥

हे भामिनी ! तू दशरथैं,से राम का वन्त्राम माँगु इमीसे तेरे पुत्र के सब काम बुन जॉयगे ॥३२॥ ू

एवं मत्राजितश्रव रामोऽरामो भविष्यति । भरतश्र श्रहतामित्रस्तव राजान्भविष्यति ॥३३॥

(इतने दीर्घकाल तक) वनवासी होने पर राम् की प्रीति सोगों के मन से निकल जायगीं और फिर प्रजा उनको ने चाहेगी श्रीर भरत जी का कोई शत्रु भी न रह जावेगा श्रीर वे शत्रु रहिन राजा होंगे। (श्रृथृति इतृको श्रवाधित राज्य मिलेगा)॥३३॥

> येन कालेन रामश्र-क्रनात्पत्यागमिष्यति। तेन कालेन पुत्रस्ते अरूढमुलो भविष्यति ॥३४॥.

१ रूढ:--प्रविदः । (गो०) २ कृतमूल --स्ववशीकृतमूलवलइस्यर्थः । ~गो०) ;

<sup>&</sup>lt;sup>#</sup> पाठान्तरे "गतामित्रस्तव"

<sup>ौ</sup> पांठान् १रे कृतमूलो ।

जव तक रामचन्द्र वन से लौटेंगे, तव तक भरत के राज्य की नींव ष्राटल हो जायगी ॥३४॥

संग्रहीतमनुष्यश्च सुहृद्धिः सार्धमात्मवान् । प्राप्तकालं तु ते मन्ये राजानं वीतसाध्यसार ॥३५॥

श्रच्छी प्रकार प्रजा का पालन कर उन्हें प्रसन्न कर लेने पर, । इप्टिमित्रों सिहत (राजसिंहासन पर) भरत जी की जड़ जम का जायगी। श्रतः जब महाराज तुमे वर देने लगें, तव तू महाराज से निर्भय हो ॥३४॥

रामाभिषेकसम्भारान्निगृह्य विनिवर्तय । श्रनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया ॥३६॥

श्रीर श्राप्रहपूर्वक रामचन्द्र के श्रीसपेक की तैयारियाँ रकवा देना। (श्रन्त में) मन्थरा की इन श्रनर्थ भरी वार्तो को, कल्याण-युक्त वचनों के रूप में कैकेयी ने प्रह्ण किया। श्रर्थात् मन्थरा की वुरी सलाह को कैकेयी ने भली समम तद्नुसार काम करना स्वीकार किश्रा॥३६॥

हृष्टा अतीता कैकेयी मन्यरामिद्मव्रवीत्।

सा हि पाक्येन कुब्जायाः किशोरी वोत्पर्थं गता ॥३७॥

कैकेयी, मन्थरा की वातें सुन कर प्रसन्न श्रीर सन्तुष्ट हुई श्रीर छोटे वच्चे वाली घोड़ी की तरह पराधीन हो कुपय को श्रवलंबन कर कहने लगी श्रथवा हर्षयुक्त हो श्रित विश्वास के साथ कैकेयी मन्थरा से बोली। इस समय कैकेयी मन्थरा की

१ बीतसाध्वमा—विगनमया । (गो॰) २ क्शिरी—वडवा । (गो॰); नित्यिकशोरन्वविशिष्ट । (शि॰)

बातों में त्या, वैसी ही हो गई थी जैसे घोड़ी त्यातुर हो त्रपने यच्चे के पास जाने के लिए कुपथ में जाने से कोड़े से पीटी जाने पर भी, नहीं रुकती ॥३७॥

[टिप्पण्णी—उक्त स्त्रोक में "किशोरी" शब्द प्रयुक्त हुन्ना है। "रामाभिरामी", "भूषण्" श्रीर "विषमपद्व्याख्या" नामक टोकाश्रों में "किशोरी" का श्रर्थ घोड़ी कर कैकेयी की उपमा वरसवरस्ता उत्पयगामिनी चोड़ी से दी गई है, किन्तु पं० शिवसहायराम कृत "शिरोमिण्" टीका में किशोरी का श्रर्थ नित्य किशोरविशिष्ट करके इसे कैकेयी का विशेषण्य माना है। यदि शिरोमिण् टीकाकार का यह श्रर्थ मान लिश्ना वाय, तो किशोरी का श्रर्थ होता है, वालस्वमाव वाली कैकेथी। (किशोरावस्था का काल १० से १५ वर्ष तक माना जाता है।) श्रतः उक्त श्लोक में किशोरी का श्रर्थ वालिका मान कर समूचे श्लोक का श्रर्थ यह होगा—

मन्यरा की बातों में वाल-स्वभाव-सुलभ श्रथवा श्रवोध वालिका की तरह कैंकेयी श्रा कर, कुमार्गगामिनी हो गई। वह प्रसन्न हो श्रीर इसकी वातों पर विश्वास कर, मन्यरा से यह बोली॥३७॥

इस अर्थ में एक दोन आता है। वह यह वि नायिकामेद में लियों की चार श्रवस्थाएँ मानी गई हैं। सुग्वा, युवा, प्रौढ़ा श्रौर बृद्धा। इसी प्रकार पुरुषों की भी पाँच श्रवस्थाएँ मानी गई हैं। यथा वाल, पौगएड, किशोर, युवा और बृद्ध। वहाँ पर ''किशोरी" शब्द का प्रयोग होता है वहाँ किशोर की खी किशोरी का गौण श्रर्थ में प्रयोग होता है।

कैकेयी विस्मयं माप्ता परं परमदर्शनाः। कुब्जे त्वां नाभिजानामिश्रेष्ठांश्रेष्ठाभिधायिनीम् ।।३८॥

१ श्रेष्टाभिषायिनी—हितेपियो । ( रा० )

श्रीत रूपवती, कैकेयी को वड़ा ख़ाश्चर्य हुआ (आश्चर्य इस वात का कि, महाराज ने इतमा वड़ा काम उसकी जनाए विना कैसे करना निश्चित कर लिखा) और दोली—अथवा है, मन्थरे! मैं नहीं जानती, थी कि, तू सर्वश्रेष्ट बोलने वाली है या सब से वढ़ कर ग्रेस हित सममने वाली है ॥३॥

> पृथिन्यामित कुन्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये । त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितेषिणी ॥३६॥

इस पृथिवी वृत्त पर जितनी कुवड़ी किया है उन सव में तू तिश्चय ही सब से बढ़ कर बुद्धिमती है। तू सदा मेरा हित करने वाली है।।३६।।

नाहं समवबुध्येयं कुट्जे राइश्विकीर्षितम्।

सन्ति दुःसंस्थिता। कुन्जा वकाः परमदारुखाः : ॥४०॥

है कुन्जे ! मैं 'श्रुभी तक महाराज की चाल न समम संकी थी। इस संसार में बितनी कुंबड़ी हैं, ने सब श्रंग टेढ़े होने के क कारण दुष्ट स्वभाव श्रौर कठोर हृदय होती हैं ॥४०॥

त्वं पद्मित्व वातेन सन्नता प्रियंद्शोना । ं उरस्तेऽभिनिविष्टं वे यावत्स्कृन्धं सँग्रन्नतम् ॥४१॥

किन्तु तुम्में इन वातों का लेश भी नहीं है। क्योंकि जैसे सहज सुन्दर कमलपुत्र; पवन के मोके से मुक कर टेढ़ा हो जाता है, परन्तु उसकी कोई निन्दा नहीं करता, वसे ही तेरे श्रंग टेढ़े होने पर भी तू सुखहरेंपा होने के कारण निन्दा करने के योग्य नहीं है। तेरा वेद्यास्थल के तक मॉम से भरा हुआ श्रीर उचा है।।४१।।

पाटान्तरे परम पापिकाः ।

श्रंधस्ताचोद्रं शितिं हे सुनाममिव लिजतम्। परिपूर्णं तु-जधनं सुपीनी च पयोधरौ ॥४२॥ -

ं श्रीरं नोचे की श्रोर बहुत ही पतला है। मानों छाती की ऊँचाई देखें लिजत हो भीतर धस गया है। तेरी दोनों र्जियाएँ भरी हुई श्रीर दोनों स्तन बढ़े मोटे श्रीर कठोरं हैंगा४र॥ ं

विमलेन्द्रुसमं वर्क्यमही राजसि मन्यरे । जवनं तेव निर्मुष्टंर रशनादामशोभितम् ॥४३॥

हे मन्थरे ! तेरा मुख विमल चन्द्रमा जैसा है। इन्हीं सव गुणों से तू ( कुवड़ी होने पर भी ) बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती है। तेरी बंघाएँ साफ अर्थात् वालों रहित हैं और करधनी से मूजित हैं ॥४३।

जुङ्घे भृशम्रुपन्यस्ते पादौ चाप्यायतावुभौ । त्वमायताभ्यां सिव्यभ्यां मन्यरे शौमवासिनी ॥४४॥

जॉघें भारी होने से मानों एक दूसरी से मिली ही जाती हैं। दोनों चरण लंबे से जब हैं। हे मन्थरे! जब तू ज़ौड़ी पिडुलियों तक रेशमी साड़ी पहिन कर, ॥४४॥

श्रवतो मम ग्रन्छन्ती ग्राजहंसीव राज़से । -श्रासन्याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे ॥४५॥ ः

मेरे श्र गे चलती है, तव तू राजहंसी की तरह शोमायमान देख पड़तीं है। शंत्ररामुर के पास जो हज़ार मायाएँ थीं ॥४४॥

१ शान्तं-कृशं। (गो॰) २ निर्मुष्टं-ग्रत्यन्त शुद्धं, लोमादिरहितं। (रा॰)

सर्वास्त्विय निविष्टास्ता भूयश्रान्याः सहस्रशः। तवेदं स्थगु यहीर्घं रथघोणिमवायतम् ॥४६॥

केवल वे ही नहीं, बल्कि श्रीर भी हजारों माया तुममें हैं, 'श्रियात् तू उन सब को जानती हैं) पहिए के नाह की तरह तेरे इस उठे हुए कूबड़ में ॥४६॥

मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते ।

अत्र तं प्रतिमेश्यामि मालां कुन्ते हिरएमयीम् ॥४७॥

बुद्धि श्रौर राजनीतिक चालें श्रौर चालािकयाँ भरी हुई हैं। सो मैं ऐसा सोने का हार तुमे पहनाऊँगी जो इस कूबड़ पर 'अूला करेगा।।४०॥

श्रभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते । जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन १ श्रसुन्दरि ॥४८॥

, हे मुन्दर्रा ! भरत को राज्य मिलने पर तथा रामचन्द्र के चनवासी होने पर मैं तेरे इस माँसिपएड (कूबड़) को उत्तम त्रे हुए सुवर्ण के पत्रों से तुरन्त ढक दूंगी ॥४८॥

लन्धार्था च मतीता २ च लेपयिष्यामि ते स्थगु । मुखे च तिलकं चित्रं ३ जातरूपमर्य शुभम् ॥४६॥

कार्य की सफलता में विश्वास हो जाने पर तेरे इस कृयड़ पर चन्दन लगाऊँगी और माथे पर पक्के सोने का रत्नजटित तिलक भी रखूंगी ॥४६॥

१ सुनिष्टतेन—सुदृतेन । (गां॰) २ प्रतीता—सन्तुष्ट । (गो॰) ३ चित्रं—नाना रत्नलचिततयानाना वर्षे । (गो॰)

<sup>🤊</sup> पाठान्तरे-मन्धरे ।

कारियच्यामि ते क्रुब्जे शुभान्याभरखानि च । परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥

हे मन्थरे ! तेरे लिए मैं सब गहने सोने के वनवाऊँगी। सब गहने व सुन्दर वस पहिन कर देवता के समान तू जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगी।।४०॥

चन्द्रमाहयमानेन । मुखेना अपिमेन च ।

गमिष्यसि गति गुख्यां गर्वयन्ती द्विपण्जनम् ॥५१॥ चन्द्रमा से स्पर्धा करने वाले, उपमारहित अपने गुख के द्वारा तू मेरी सीतों को तिनके के समान समक, उनके सामने तू अकड़ कर चलेगी ॥५१॥

तवापि कुञ्जाः कुञ्जायाः सर्वाभरणभूपिताः ।
पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम ॥५२॥
समस्त श्राभूषणों से सजी हुई श्रनेक कुनड़ी क्षियाँ, ते
चरणों की सेना नैसे ही करेंगी जैसे त् मेरी सेना करती है ॥५२॥
ं प्रशस्यमाना सा कुञ्जा कैकेयीमिदमन्ननीत् ।
शयानां शयने शुभ्ने वेद्यामिशिशामित ॥५३॥
मन्यरा, इस प्रकार प्रशंसा किए जाने पर वेदी की श्रिप्तिश्वा के समान श्वेत शय्या पर लेटी हुई कैकेयी से बोली ॥५३॥
गतोदके सेतुनन्थों न कल्याणि विधीयते ।

उत्तिष्ठ कुरु कल्याणि राजानंमनुद्शीय ।। ५४॥

१ ब्राह्मयमानेन—स्पर्धमानेन। (गो०) २ मुख्यां—तृणीकृतसर्व-बनां।(गो०) ३ द्विपज्ञनम्—मस्तपत्नीवनं। (गो०) ४ अनुदर्शये— मतीज्ञस्वेत्यर्थः (गो०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे-'प्रतिमानना' । † पाठान्तरे-इति प्रशस्यमाना । चा० रा० श्र०—७

हे कल्याणि! जब जल वह कर निकल गया तब बाँघ बाँघने से क्या लाभ हो सकता है? अतएव उठ कर अपने कार्यसाधन में लग और क्रोघागार में जा महाराज के आने की प्रतीज़ा कर ॥५४॥

> तथा मोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । क्रोधागारं विश्वालाक्षी सौभाग्यमुदगर्विता ॥५५॥

इस प्रकार कुन्जा द्वारा उत्साहित किए जाने पर, बड़े बड़े नेत्रों-नाली कैंकेची, जिसे अपने सौभाग्य का बड़ा गर्व था, मन्थरा-सहित कोपभवन में पहुँची ॥४४॥

श्रनेक्शतसाहस्रं ग्रुक्ताहारं वराङ्गना । श्रवग्रुच्य वराहाँणि शुभान्याभरणानि च ॥५६॥

वहाँ पहुँचते ही कैंकेशी ने कई लाख के मोती के एक हार को और अन्य मूल्यवान गहनों को उतार कर, जमीन पर फेंक दिया।।४६॥

ततो हेमोपमा तत्र कुटजावाक्यवशंगता । संविश्य भूमौ कैकेथी मन्थरामिद्मववीत् ॥५७॥

उस समय सोनं के रंग के समान रंगवाली कॅकेगी, कुनई। की चारों में खा, जमीन पर लेट कर मन्थरा से कहने लगी ॥४७॥

इह वा मां मृतां कुट्जे नृपायावेदियप्यसि । वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यति क्षितिम् ॥५८॥

हे कुटजे ! या तो तुमे महाराज को मेरे यहाँ मरने ही की म्ववर सुनानी पहेगी या रामचन्द्र को वन जाना पहेगा और भरत को राज्य मिलेगा ॥४=॥

न सुवर्णेन मे ह्यर्थों न रहीर्न च भोजनेः। ' एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५६॥

सुमे श्रव न तो गहनों से श्रीर न रत्नों से श्रीर न खादिण्ट भोजनों ही से कुछ मतलव' है। श्रगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो वस, मेरे प्राण का यहीं श्रन्त भी है ॥४६॥

> श्रथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमेः ।

उवाच कुञ्जा भरतस्य मातरं हितं वचो रामग्रुपेत्य चाहितम् ॥६०॥

 कैकेयी के इन वचनों को युन, फिर भी मन्यरा वहे क्रूर वचनों से जो रामचन्द्र के पत्त में श्रहितकर थे, कैकेया को उपदेश करने लगी ॥६०॥

> प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राधवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे। श्रतो हि कल्याणि यतस्व तत्त्रया यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥६१॥

हे कल्याणि ! तू अपने मन में यह निश्चय समम ले कि, यदि रामचन्द्र कहीं राजा हो गए तो तू अपने पुत्र सहित दुःख पावेगी। अतएव ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत ही को राज्य मिले ॥६१॥

तथातिविद्धा महिषी तु कुन्नया

समाहता वागिष्टभिर्म्रहुर्मुहुः ।

<sup>.</sup> १ महापराक्रमैः--श्रातिक्र्रैः। ( रा॰ )

निधाय हस्तौ हृदयेऽतिविस्मिता शशंस कुब्जां रुषिता पुनः पुनः ॥६२॥

इस प्रकार रानी कैकेयी मन्थरा के वचन रूपी बागों से बारंबार विद्ध हो, श्रपने दोनों हाथों को श्रपने हृदय पर रख, श्राक्षयोन्वित हो श्रोर कोघ में भर बोली ॥६२॥

यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशाम्य कुन्जे प्रतिवेदयिष्यसि । वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥६३॥

दे कुटले ! या तो तू मुक्ते यम के घर पहुँची हुई देखने का संवाद ही महाराज को जा कर सुनावेगी श्रयवा दीर्घकाल के लिए रामचन्द्र ही वनवासी होंगे श्रोर भरत को राज्य मिलेगा ॥६३॥

श्रहं हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम् । न किश्चिदिच्छामि न चेह जीवितं न चेदितो गच्छति राघवो वनम् ॥६४॥

यदि रामचन्द्र वन न गए तो मैं न तो शैया पर लेटूंगी, न फूलमाला घारण कहँगी न चन्द्रन लगाऊँगी, न खाँखों में खंजन आँजूंगी, न खल और जल ही प्रह्ण कहँगी। मुमे (अय सिवाय भरत के राज्याशिषेक के) और कोई इच्छा नहीं है। ( ब्रिंद यह पूरी न हुई तो ) मैं अब जीना भी नहीं चाहती ॥६४॥

पाठान्तरे—कुपिता ।

श्रथैतदुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी। श्रमंद्रतामास्तरणेनश्रमेदिनी-मथाधिशिश्ये पंतितेव किन्नरी ॥६५॥

इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा कर और सब गहनों को उतार, कैंकेबी विस्तर रहित पृथिवी पर किञरी की तरह लेट गई ॥६४॥

> उदीर्णसंरम्भतमोद्यतानना तथाऽवम्रक्तोत्तममाल्यभूषणा । नरेन्द्रपत्नी विमना वभूव सा तमोद्यता द्यौरिव मग्नतारका ॥६६॥ इति नवमः सर्गः॥

रानी का मुखमगडल कोधान्धकार से युक्त और शरीर फूल-मालांओं और आमूपणों से शून्य, उसी प्रकार का जान पड़ने जगा, जिस प्रकार का ताराओं से रहित और अन्धकारमय आकाश जान पड़ता है ॥६६॥

श्रयोध्याकारह का नवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

.दशमः सर्गः

-:\*:-

--:0:---

विद्शिता यदा देवी कुन्जया पापया भृशम्। तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी ॥१॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—मेदिनीम् तदाघि ।

श्रनन्तर पापिनी मन्थरा के मली भाँति सममाने बुमाने से रानी कैकेथी, विष में बुमे तीर से घायल किन्नरी की तरह ज़मीन पर लेट गई ॥१॥

. निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी। ' मन्थरायें शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा ॥२॥

श्रायन्त चतुर रानी कैंकेथी मन ही मन श्रापना कर्त्तव्य भली भाँति निश्चित कर, उसे घीरे घीरे मन्थरा को बतलाने लगी ॥२॥

सा दीना निश्चयं कृत्वाः मन्थरावाक्यमोहिता । नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी ॥३॥

चस समय खिन्नमना कैकेयी मंन्थरा की वार्तों में श्रा, नागिन की तरह लंबी गरम साँसें लेती जाती थी ॥३॥

मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गः भात्मसुखावहम् । सा सुहृचार्थकामा च तित्रशम्यः सुनिश्रयम् ॥४॥ वभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्यरा । श्रथ साऽमर्पिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्रयम् ॥५॥

सन्थरा अपनी सली केंकेग्री का अपने वचनानुसार ही कार्य करने में तत्पर जान तथा कार्य की सिद्धि समम, अति प्रमन्न हुई। डाह के मारे केंकेग्री भी सब बातों को मली मॉित सोच और निश्चय कर ॥४॥४॥

१ मार्गम्-मंयरोकः । (वि॰) २--निशम्य--भुत्वा (गो॰)

संविवेशावला भूमी निवेश्य श्रुक्कटीं मुखे । ततिश्रवाणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥६॥ वह महा क्रोध मे भर, श्रीर भींहें टेढ़ी कर, भूमि पर लेट रही। रत्न-जटित हार तथा श्रन्य विद्या बिद्या श्राभूपण, ॥६॥

श्रपत्रिद्धानि केंकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरं । तया तान्यपत्रिद्धानि मूल्यान्याभरणानि च ॥७॥ श्रशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः । क्रोधागारे निपतिता सा वभा मिलनाम्बरा ॥८॥

कैकेयी ने उतार कर जमीन पर फेंक दिए। जमीन पर विखरे पड़े हुए वे वहुमूल्य आमूषण वेसे ही सुशोभित जान पड़ते थे, जैसे आकाश में तारागण सुशोभित होते हैं। मैले वस्न पहिने हुए कोपभवन में पड़ी हुई कैकेयी ॥७॥=॥

एकवेणीं दृढं वद्धा गतसत्त्वेव किन्नरी। श्राज्ञाप्य तु महाराजो राघतस्याभिषेचनम्॥॥॥

सब वालों को एकत्र कर श्रीर एक मजवूत गाँठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। जब महाराज राम के राज्यामिषेक की तैयारियाँ करने की श्राज्ञा मंत्रियों को दे, ॥६॥

उपस्थानमनुकाप्य प्रविवेश निवेशनम् । श्रद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जिक्कवान् ॥१०॥

१ मुखे अुकुटी निवेश:—क्रीघातिशयेन। (रा०) २ बिशवान्— रामाभिषेकः प्रसिद्धः निश्चित इति। इतःपूर्वे कैकेट्यानश्रतिगोचरइति श्रातवान्। (रा०)

श्रीर समस्त सभासदों को विदा कर, रिनवास में पहुँचे श्रीर सोचा कि, श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक होना श्राज सर्व-' साधारण में तो प्रसिद्ध हो गया, परन्तु रानियों को इसकी सूचना नहीं हुई ॥१०॥

प्रियार्हा प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वशी । स कैकेट्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥११॥

अतएव यह शुभ संवाद अपनी प्यारी रानियों से भी कहें। यह विचार महायशस्वी महाराज दशरथ रनवास में गए। वे सब से प्रथम कैकेयी के सर्वोत्तम भवन में पधारे ॥११॥

पाएडराश्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः। शुक्रवर्हिणसंघुष्टं क्रौश्चहंसरुतायुतम् ॥१२॥

चन्द्रमा ज़ैसे राहुयुक्त उजले श्राकाश में प्रवेश करता है, वैसे ही महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में पधारे। उस समय कैकेयी के घर में सुगो, मोर, क्रोंच, श्रोर हंस बोल रहे थे ॥१२॥

चादित्ररवसङ्घुष्टं कुव्जावामनिकायुतम् । लतागृहैश्रित्रगृहै<sup>२</sup>श्रम्पकाशोकशोभितैः ॥१३॥

कहीं पर वाजे वज रहे थे, जगह जगह कुबड़ी, नाटी, टेढ़ीमेढ़ी दासियाँ देख पड़ती थीं, कहीं पर ततामण्डप वने हुए थे, कहीं पर ऐसे कमरे थे, जिनमें सुन्दर तसवीरे लटक रही थीं (या दीवालों पर चित्र चित्रित थे) श्रीर जगह जगह चम्पा श्रीर श्रशोक के वृत्त (घर की) शोभा वढ़ा रहे थे ॥१३॥

१ नशी-स्वतन्त्र: । ( गो० ) २ चित्रगृहै:-चित्रयुक्त गृहै: । (रा०)

## दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभिः समायुतम् । नित्यपुष्पफछेर्द्वभैर्वापीभिश्चोपशोभितम् ॥१४॥

मवन के भीतर की वेदियाँ हाथीदाँत, चाँदी और सोने की वनी हुई थीं, जगह जगह' नित्य फूलने और फलने वाले युद्ध और वाविह्याँ, घर की शोभा वढ़ा रही थीं ॥१४॥

ंदान्तराजतसौवर्षेः संदृतं परमासनैः । विविधैरत्रपानैश्र भक्ष्यैश्र विविधैरपि ॥१५॥

बैठने के लिए हाथीदॉत के काम के चाँदी सोने के पीढ़े (कुर्सियाँ) रखे हुए थे। विविध प्रकार के श्रन्न, पान, मन्त्य, मोन्य पदार्थ रखे थे।।१४॥

उपपनं महाहेंश्र भूषणैस्निदिवोपमम् । तत्त्रविश्य महाराजः स्वमन्तःपुरमृद्धिमत् ॥१६॥

उस घर में अनेक बहुमूल्य गहने रखे थे। (कहाँ तक वर्णन किन्ना जाय) उस घर की शोभा स्वर्ग जैसी हो रही थी। महाराजः अपने उस भरेपूरे अन्तःपुर में पहुँचे॥१६॥

न ददर्श पियां राजा कैकेयीं शयनोत्तमे । स कामत्रलसंयुक्तो रत्यर्थं मनुजाधिपः ॥१७॥

किन्तु वहाँ उत्तम शय्या पर कैकेयी को न पाया। महा-राज वहाँ कामदेव के अत्यन्त सताए दुए और रित की इच्छा से गए थे ॥१७॥ श्रपश्यन् दियतां भार्यां पप्रच्छं विषसाद च। न हि तस्य पुरा देवी तां वेला सत्यवर्तत ॥१८॥

उन्होंने कैकेयी का नाम ले पुकारा, किन्तु जव उन्हें कुछ भी उत्तर न मिला, तब वे उदास हो गए। क्योंकि इसके पूर्व महाराज के रित के समय कैकेयी कहीं नहीं जाती थी ॥१८॥

न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत ॥१६॥

श्रीर न (श्राज के पूर्व) महाराज ही कभी शून्य घर में श्राए थे। महाराज घर में जा सब से कैकेयी के वारे में पूँछने लगे॥१६॥

यथापुरमविज्ञाय स्वार्थिलप्सुमपण्डिताम् । प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता रचिताञ्जलिः ॥२०॥

महाराज ने स्वार्थ में तत्पर (भरत का राज्याभिषेक चाहने वाली) और नादान कैंकेथी के बारे में पहले की तरह एक पहरेदारिन से पूछा। तव उसने हाथ जोड़ और उरते उरते कहा ॥२०॥

देव देवी भृशं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता । प्रतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥२१॥

हे देव! देवी जी तो श्रत्यन्त कुपित हो कोपागार में चली गई हैं। उस पहरेदारिन के अचन सुन महाराज का मन बहुत अगड़ गया ॥२१॥

१ पप्रच्छ, २ विषसाद—रत्यर्थेपप्रच्छ क्रगतासीत्येवं । प्रत्युत्तरा-भावात् विषसाद च । (.गो॰ ) ३ तांवेलाम् —रतिवेलां । ( गो॰ )

विषसाद पुनर्भूयो छुलितव्याकुलितेन्द्रियः । तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम् ॥२२॥

श्रीर वे वहीं वैठ गए। उस समय महाराज की सव इन्द्रियाँ विकल श्रीर चक्रल हो उठीं। (फिर उन्होंने कोपमवन में जा कर देखा कि) रानी श्रजुन्ति रीति से लेटी हुई है। (श्रशीत् जमीन पर विना कुछ विछाए मैली घोती पहने तथा गहने उतार कर पड़ी है)॥२२॥

> मतप्त इव दुःखेन सोऽपश्यन्नगतीपतिः । स दृद्धस्तरुणीं भार्या भाषोभ्योऽपि गरीयसीम् ॥३३॥

यह देख महाराज दुःख से ऋति सन्तप्त हुए। क्योंकि वृद्ध महाराज को वह तरुणावस्था को प्राप्त रानी कैकेयी प्राणों से भी ऋषिक प्यारी थी॥२३॥

श्रपापः पापसङ्करणां ददर्श धरणीतले । लतामिव विनिष्क्रचां पतितां देवतामिव ॥२४॥

निष्पाप महाराज ने दुष्ट मनोरथ वाली कैकेयी को कटी हुई लता की तरह श्रथवा स्वर्ग से ढकेली हुई देवी को तरह जमीन ५२ पड़ी हुई देखा ॥२४॥

किन्नरीमिन निर्धृतां<sup>र</sup> च्युता<sup>र</sup>मप्सरसं यथा । \*मालामिन परिम्रष्टां हरिग्णीमिन संयताम् ॥२५॥

१ निर्धूता—पुरायत्त्वये स्वर्लोकापतताम् । ( रा॰ ) २ च्युतां—स्वर्गात - परिभ्रष्टाम् । ( रा॰ )

<sup>\*</sup> पाठान्तरे ''मायामिव<sup>55</sup> ।

कैकेयी पृथिवी पर पड़ी हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानों वह ' , पुण्यचीण होने पर स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी हो श्रथवा स्वर्ग परिभ्रष्टा श्रप्सरा हो, श्रथवा टूट कर गिरी हुई माला हो श्रथवा फन्दे में फँसी हिरनी हो ॥२४॥

> , करेखुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने । महागर्ज इवारएये स्नेहात्परिममर्श ताम् ॥२६॥

श्रथवा शिकारी के विषवाण से घायल की हुई हथिनी हैं, ऐसी हथिनी रूपिणी कैकेयी को महागज रूपी महाराज दशरथ ने वड़े प्यार से देखा ॥२६।।

परिमृश्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तचेतनः । कामी कमलपत्राक्षीश्युवाच वनितामिदम् ॥२७॥

वे मन में डरते डरते श्रपने हाथों से उसका शरीर सुहराने लगे। फिर कामातुर महाराज दशरथ ने उस कमलपत्राची महिला से यह कहा॥ १७॥

न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम् ! देवि केनाभिश्रयुक्तासि<sup>२</sup> केन वासि विमानिता<sup>३</sup> ॥२८॥

हमें यह भी नहीं मालूम हुन्ना कि, हमारे ऊपर तुम क्यों कुढ़ हो रही हो ? क्या किसी ने तुम्हारी कुन्न निन्दा की है या किसी ने तुम्हारा श्रपमान किन्ना है ? जरा बतलान्नो तो ॥२८॥

१ कमलपत्राची—इति कामित्वद्योतनं । (गो०) २ ग्रमियुक्ता— कृतपरामवा। (रा०) ३ विमानोनिन्दा। (रा०)

**<sup>#</sup>** पाटान्तरे—'श्रप्तांति' ।

यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुपु । भूमौ-शेषे किमथं त्वं मिय कल्याणचेतिस ।।२६॥ हे कल्याणि ! तुम्हारा इस प्रकार धूल में लोटना हमें बहुत दुःखदायी हो रहा है। (हमारे जीते हुए) तुम जैसी हमारी एक हित चाहने वाली का इस प्रकार जमीन पर लेटने का कारण क्या है ?॥२६॥

भूतोपहतचित्तेव म्म चित्तप्रमाथिनी।

सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः ॥३०॥

हे प्राण्यारी ! तुम प्रेत लगे हुए मनुष्य की तरह, क्यों जमीन पर लोट रही हो । यदि कोई व्याधि श्रथवा रोग से पीड़ित हो, तो बतलाश्रो । हमारे यहाँ सब रोगों की चिकित्सा करने वाले श्रीर हमारे द्वारा दान मानादि से सन्तुष्ट कुशल वैदा हैं ॥३०॥

सुखितां त्वां करिष्यन्ति न्याधिमाचद्द भामिनी। कस्य वा ते पियं कार्यं केन वा विपियं कृतम्।।३१॥

जो तुमें (बात की बात में) नीरोग श्रौर सुखी कर देंगे। हे भामिनी! जरा यह तो बतलाश्रो दि बीमारी क्या है ? (यदि कोई बीमारी नहीं है) तो क्या तुम किसी दूसरे को (पुरस्कार दिला) प्रसन्न करना चाहती हो ? श्रथवा किसी पर श्रप्रसन्न हो उसको दण्ड दिलाना चाहती हो या उसे बरवाद करवाना चाहती हो।।३१॥

कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहद्पियम् । मा रोदीर्मा च कार्पीस्त्वं देवि सम्परिशोपणम् ॥३२॥

१ पासुषु-धूलिषु। (रा०) २ क्ल्याग्यचेतिक-श्रनपकारिणि। (रा०)

अथवा किसका र्डपकार और किसका अपकार किया जाय ? तुम रोख्रो मत, वृथा अपने शरीर को साँसत कर, चेहरा फीका मत करो ॥३२॥

अवध्यो वथ्यतां को वा वध्यः को वा विग्रुच्यताम् । दरिद्रः को भवेदाढ्यां द्रव्यवान् कोऽप्यकिश्चनः ॥३३॥

(हम तुम्हें राजी करने के लिए) अवध्य को भी अभी जान से मरवा सकते हैं अथवा जिसे वध करने की आज्ञा दी जा जुकी है, उसे हम अभी छोड़ भी सकते हैं। यदि किसी धनहीन को धनवान अथवा धनवान को निर्धन करवाना चाहती हो (तो भी वतलाओ ) हम तुरन्त ऐसा भी कर सकते हैं ॥३३॥

अहं चैव मदीयाश्व सर्वे तव वशातुगाः। न ते किश्चिद्भिपायं न्याहन्तुमहम्रुत्सहे ॥३४॥

क्योंकि क्या हम स्वयं श्रीर क्या हमारे श्राश्रित जन समी तो नेरे वशवर्ती हैं श्रर्थान् श्राज्ञाकारी हैं। तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने की हममें सामर्थ्य नहीं है। १४॥

> श्रात्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसेच्छसि । वल्रिमात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमहसि ॥३४॥

यदि हमें अपने प्राण्गवा कर भी कोई काम तेरी प्रसन्नता के लिए करना पड़े तो हम उसे करने को भी तैयार हैं। जरा वतला तो तेरी इच्छा क्या है ? हमारा तुक्तमें कितना प्रेम है यह तो तुक्ते माल्य ही है, अतएव जो चाहती हो सो कह, किसी वान की शक्का मत कर ॥३४॥

१ बलं-प्रेमं। (ग०)

करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे। यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुन्धरा ॥३६॥

हम अपने पुरायकर्मी की शपथ खा कर कहते हैं कि, हम जो तू कहेगी वही करेंगे। देख, इस पृथिवीमराडल पर जहाँ तक सूर्य घूमता है, वहाँ तक की सारी पृथिवी, हमारे अधिकार में है ॥३६॥

> पाचीनाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापयाः । वङ्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥३७॥

तत्र जातं बहुद्रन्यं धनधान्यमजाविकम् । ततो वृणीष्य कैकेयि यद्यत्त्वं मनसेच्छसि ॥३८॥

द्राविड, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, द्विणापथ, वङ्गाल, श्रङ्ग, मगध, मत्स्य, काशी श्रीर कोशल ये सब देश, जहाँ तरह तरह की वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं श्रीर जो धनधान्य एवं मेड़ों वकरियों से भूरे पूरे हैं—हमारे श्रधीन हैं। इनमें से बदि किसी देश का राज्य चाहती है तो वतला ॥३०॥३८॥

किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने। तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्। तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव भास्करः॥३६॥

हे भीत ! तू क्यों ज़मीन पर पड़ी कप्ट सहती है। हे सुन्द्री ! चठ, चठ। हे कैकेयी ! ठीक ठीक वतला, तुमे किम वात का डर है। हम उस डर को श्रभी उसी प्रकार दूर कर देंगे, जिस प्रकार सूर्य देव, कुहरे को दूर कर देते हैं ॥३६॥

## तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदपियम् । परिपीडयिर्तुं भूयो भर्तारम्रुपचक्रमे ॥४०॥

इति दशमः सर्ग ॥

इस प्रकार महाराज द्वारा मनायी जाने पर, कैकेयी कुछ कुछ 'शान्त हुई, किन्तु महाराज को पीढ़ित करने के लिए उनसे श्रति । दु:खदायी श्रप्रिय वचन कहने लगी ॥४०॥

श्रयोध्याकाराड का दसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

--:0:--

एकादशः सर्गः

--:0:---

तं मन्मथशरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम्। उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः ॥१॥

कामरार से पीड़ित श्रौरांकामवेग के वशीभूत महीपाल दशरथ से कैकेयी ये निदुर वचन बोली॥१॥

नास्मि विष्रकृता १ देव केनचिन्नावमानिता । श्रमिशायस्तु मे कश्चित्तमिन्छामि त्वया कृतम् ॥२॥

मुक्ते न तो कोई वीमारी है और न किसी ने मेरा अपमान ही किश्रा है। किन्तु मेरी एक इच्छा है, जिसे आप पूरी कर सकते हैं अथवा मेरा एक काम है, जिसे में तुमसे करवाना चाहती हूँ॥२॥

१ त्रिमनुवा-रोगमस्वा । ( गो० )

प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्य यदि त्वं कर्तुमिच्छसि । अथ तदृच्याहरिष्यामि यदिभगर्थितं मया ॥३॥

यदि तुम मेरा वह काम करने को राजी हों, तो उसे करने की प्रतिज्ञा करो। तब मैं श्रपनी वह बात वत्तलाऊँगी॥३॥

> ताम्रवाच महातेजाः कैकेयीमीपदुत्स्मितः। कामी हस्तेन संग्रह्म मृघेत्रेषु भ्रविस्थिताम्।।४॥

कैकेयी का यह वचन सुन, काम से न्याकुल महाराज दशरथ, जमीन पर पड़ी हुई कैकेयी का सिर हार्थों से उठा श्रपनी गोद में रख, मुसक्या कर बोले ॥४॥

> श्रवितरे न जानासि त्वत्तः प्रियतमा मम । मनुजो मनुजन्याघाद्रामादन्यो न विद्यते ॥॥।

हे सौभाग्यगर्विते ! क्या तुमे यह नहीं माल्म कि, पुरुपसिंह श्रीरामचन्द्र को छ। . हमारा तुमसे श्रीधक प्यारा श्रीर कोई मतुष्य नहीं है ॥४॥

तेनानय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना। शपे ते जीवनार्हेण ब्रृहि यन्मनसेच्छसि ॥६॥

सो तुमसे भी श्रधिक प्रिय. रात्रुश्रों से श्रजेय श्रीर सब से मुख्य श्रीरामचन्द्र जी की रापथ खा कर, हम कहते हैं कि, जो तू चाहती हो मो कह ॥६॥

यं मुहूर्तमपश्यंस्तु न जीवेयमहं ध्रुवम् । तेन रामेण केकेयि शपे ते वचनक्रियाम् ॥७॥

१ श्रवलिते—सौभाग्यगर्विते । ( गो॰ ) बा० रा० श्र०—==

हे कैकेयी ! जिन श्रीरामचन्द्र को देखे विना एक .घड़ी भी जीना हमारे जिए श्रसम्भव है, उन्हींकी शपथ खा कर हम कहते हैं कि, तेरा काम हम करेंगे॥७॥

श्रात्मना वाऽऽत्मजैश्चान्यैर्द्धग्रेश्यं मनुजर्षभम्। तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्।।८॥

हम अपने से श्रीर अन्य तीनो पुत्रों से जिन श्रीरामचन्द्र को अधिक मानते या चाहते हैं अथवा अपना शरीर व अन्य तीनों पुत्रों को दे डाल कर भी जिन श्रीरामचन्द्र को रखना चाहते हैं, तेरा वर्चन पूरा करने को उन्हींकी हम शपथ खाते हैं ॥८॥

भद्रे हृदयमप्येतदनुमृश्यो र दंरस्य मे । एतत्समीक्ष्य कैकेयि ब्रूहि यत्साधु मन्यसे ॥६॥

हे मद्रे! हमारे हृदयमें तेरे लिए कैंसा प्रेम हे श्रीर तेर काम करने के लिए हम शपथ खा चुके हैं, इन वातों पर ध्यान रख कर, जो काम हमसे करवाना चाहती है, उसे मली भाँति समम वृम कर वनला ॥६॥

वलमात्मिन पश्यन्ती न मां शङ्कितुमहिस । करिष्यामि तव पीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥

हमारी तेरे ऊपर जैसी श्रीत है उसको विचार कर किसी वात की शङ्का मत कर। हम अपने पुरुषों की शपथ खा कर कहते हैं कि, तू जो कहेगी वदी हम करेंगे॥१०॥

१ वृगो— त्रसमम्बाने । (ग०) २ श्रनुमृश्य—विचार्य । (ग०) ३ माधु —इप्टं। (गो०)

सा तदर्थमना देवी तमभिष्रायमागतम् । निर्माध्यस्थ्यात्महर्षाच त्रभापे दुर्वचं वचः ॥११॥

मन्थरा के उपदेश,को अपने मन में रखे हुए और अपना मनो-रथ सिद्ध होता जान, मरत का पद्मपात करती हुई और प्रसन्न हो, कैंकेथी ये दुर्वचन बोली ॥११॥

> तेन वाक्येन संदृष्टा तमभिमायमात्मनः । च्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम् ॥१२॥

महाराज की वार्तों से श्रत्यन्त असन हो श्रीर श्रपना मत-लव पूरा करने को श्राप हुए महामयद्भर यमराज की तरह कैकेची बोली ॥१२॥

यया क्रमेख शपसि वरं मम ददासि च । तच्छुण्वन्तु त्रयस्त्रिशहेवाः साग्निपुरोगमाः ॥१३॥

हे महाराज! श्राप मुके बर देने की शपथ ला चुके हैं, इस बात के साची श्राप्त प्रमुख ३३ देवता रहें। (श्रथीत् इस कथन से कैकेशी पति को श्रपनी श्रतिज्ञा पर श्रटल रहने के लिए हद करती है।)॥१३॥

चन्द्रादित्यौ नभरचैव ग्रहा राज्यहनी दिशः। जगच पृथिवी चैव सगन्थर्वा सराक्षसा ॥१४॥

निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः। यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भापितं तव ॥१५॥

हे महाराज ! चन्द्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन और दिशाएँ, जगत, सब लोकों के निवासी, पृथिवी, गृन्धर्व. राइस, मूत, गृहदेवता और श्रीर भी जो प्राणी हैं, वे सब श्रापके कथन के साची रहें ॥१४॥१४॥

सत्यसन्यो महातेजा धर्मज्ञः सुसमाहितः । वरं मम ददात्येष तन्मे शृएवन्तु देवताः ॥१६॥

सत्यसन्घ, महातेजस्वी, धर्मज, सदैव सावघान रहने वाले महाराज हमको वर देते हैं यह बात सब देवता सुनें ॥१६॥

इति देवी महेष्वासं परिग्रह्या<sup>१</sup> भिशस्य<sup>२</sup> च । ततः परग्रुवाचेदं वरदं काममोहितम् ॥१७॥

राजमहिषी कैकेयी ने महाधनुषीरी, वर देने की उद्यत श्रीर कामातुर महाराज की वचनवद्ध कर श्रीर उनकी प्रशंसा कर कहा ॥१७॥

स्मर राजन् पुरा दृत्तं तस्मिन् दैवासुरे रखे । तत्र चाच्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥१८॥

हे राजन ! तुम पहले उस पुरानी वात को स्मरण करो, जब देवासुर संप्राम में तुम गए थे श्रीर शत्रु की मार से जब तुम मृतप्राय हो गए थे ॥१८॥

तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरिक्षतः । जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे माददा वरौ ॥१६॥

१ परिगृह्य-परिवर्तनान्निवर्त्य । २ श्रामशास्य-स्वरयसन्व इत्यादिना स्वनार्यस्थयि स्तुत्वा च । (रा०)

एकाद्श: सगंः

उस समय मैंने जाग कर श्रीर वड़े यत्न से तुम्हारी रक्ता की थी। तब जागने पर श्रथंबा होश में श्राने पर, तुमने सुमे दो बर दिए थे।।१६॥

> तो तु दत्तौ वरों देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम् । तवैव पृथिवीपाल सकाशे सत्यसङ्गर ॥२०॥

हे सत्यवादी राजन् ! उन दोनों वरों को मैंने तुन्हारे पास घरोहर की तरह रखवा दिश्रा था। उन्हीं दोनों वरों को तुमसे मैं इस समय मॉगती हूँ ॥२०॥

तत्मतिश्रुत्य धर्मेण न चेदास्यसि मे वरम् । श्रयीव हि महास्यामि जीवितं त्विष्टमानिता ॥२१॥

श्रीर यदि धर्मानुसार प्रतिक्षा करके तुम वे दोनों वर मुक्ते इस समय न दोगे तो श्रपने इस श्रपमान के कारण तुम्हारे सामने मैं मर जाऊँगी ॥२१॥

वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववक्षे कृतः । प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥२२॥

महाराज दशरथ को कैकेयी ने केवल वाणी से अपने वश में उसी तरह कर लिखा, जिस तरह (बहेलिया) हिरन को मारने के लिए जाल में बाँघ लेता है।।२२॥

ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम् । वरो यो मे त्वया देव तदा दत्तां महीपते ॥२३॥ तदनन्तर वर देने वाले और काम मोहित महाराज से कैकेथी बोली कि, हे देव ! तुमने मुमे जो दो वर उस समय दिए थे ॥२३॥

तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृखु मे वचः । योऽभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकंत्पितः ॥२४॥

उन दोनों को मैं श्रभी माँगती हूँ । सुनो रामचन्द्र के श्रभिषेक के लिए जो सामान सँजोया गया है ॥२४॥

श्रनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम् । यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया ॥२५॥

तदा दैवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। नव पश्च च वर्षाणि दग्रहकारण्यमाश्रितः॥२६॥

उससे मेरे पुत्र भरत का श्रमिषेक किश्रा जाय—( यह तो एक वर हुआ)। हे देव! तुमने देवासुर संप्राम में प्रसन्न हो जो दूसरा वर देने को कहा था उसके लेने का समय श्रव श्रा गया है। वह यह है कि, चौदह वर्षों तक वन में रह कर ॥२४॥२६॥

चीराजिनजटाधारी रामो भवतु तापसः। भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकएटकम् ॥२७॥

रामचन्द्र जटा-वल्कल घारण कर तापस भेष में रहैं। सेरे पुत्र भरत खाज ही निष्कण्टक राज्य मोगें ॥२७॥

एप मे परमः कामो दत्तमेव वरं चृणे । श्रद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम् ॥२८॥

वस, वही मेरी परम कामना है। श्रापके दिए हुए ही वर मैं माँगती हूँ। मैं राम का वनगमन श्राज ही देखना चाह्नी हूँ ॥२८॥

> स राजराजो भव सत्यसङ्गरः कुलं च शीलं च हि रक्ष जन्म च । परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं त्रपोधनाः सत्यवचो हितं नृखाम् ॥२६॥ इति एकाटशः सर्गः।

हे राजन् ! अव तुम सत्यप्रतिज्ञ वन कर अपने कुल, शील भौर जन्म की रज्ञा करो। क्योंकि ऋषिगण, मनुष्यों के हितार्थ, सत्य ही को स्वर्ग प्राप्ति के लिए परमोत्तम साधन वतलाते हैं ॥२६॥

श्रयोध्याकारड का ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा।

M./ द्वादशः सर्गः

ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः। चिन्तामभिसमापेदे मुहुर्ते भतताप च ॥१॥

कैकेयो को इन कठोर वातों को सन, महाराज दशर य वहुत **चिन्तित औ**र सन्तप्त हुए ॥१।

> किंतु मे यदि वा स्वमिश्वत्तमोहोऽपि वा मम । श्रनुभूतोपसर्गो वा मनसोवाप्युपद्रवः ।।२॥

१ मनवोवाप्युपद्रवः —श्राधिन्याधिजनितविद्येपौवा । (वि०)

और सोचने लगे—क्या हम यह दिन में ही स्वप्न देख रहे, या हमारे चित्त को मोह प्राप्त हो गया है या भूत प्रेत की वाधा है, अथवा किसी दुष्ट प्रह की पीड़ा है, अथवा आधिन्याधि जनित यह कोई उपद्रव है ? ॥२॥

> इति सिञ्चन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्। मतिलभ्य चिरात् संज्ञां कैकेयीवाक्यतापितः॥३॥

वहुत सोचने विचारने पर भी महाराज का मन सुखी न हुआ। कुछ काल पीछे जब वे प्रकृतिस्थ हुए तब कैकेयी की बातों को स्मरण कर परम तप्त,॥३॥

न्यथितो विक्रवश्चैव न्याघीं दृष्टा यथा मृगः। असंद्रतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् ॥४॥

न्यथित श्रीर विकल उसी प्रकार हुए, जिस प्रकार हिरन शेरनी को देख कर न्यथित, विकल श्रीर सन्तप्त होता है। उस समय महाराज दशरथ विना श्रासन के भूमि पर वेंटे वेंटे दीर्घ स्वाँसं ले रहे थे ॥४॥

मएडले पत्रगो रुद्धो मन्त्रेरिव महाविषः । अहो घिगिति सामर्पो ब्राचमुक्त्वा नराधिपः ॥५॥

मानों मन्त्रमण्डल के भीतर घिरा हुआ मन्त्रमुग्ध महाविष-धर सर्प फुफकारता हो। कोध में भर महाराज ने कहा, "मुके धिकार है" ॥४॥

मोह्मापेदिवान्भूयः शांकोपहतचेतनः । चिरेण तु नृपः संज्ञां पतिलभ्य सुदुःखितः ॥६॥ , यह कह शोक से विद्वल महाराज फिर मूर्च्छित हो गए। देर तक मूर्छित रह कर, जब वे सचेत हुए, तब श्रत्यन्त दुखी हुए॥६॥

कैकेयीमत्रवीत्कुद्धः पटहन्निव चक्षुषा । नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥॥

श्रीर क्रोध में भर कैकेबी को इस तरह देखा, मानों उसे भस्म ही कर देंगे ! तदनन्तर उससे बोले, श्ररी नृशंसा ! पापस्वभावे !' श्रीर कुल का सत्यानाश करने वाली ! ॥७॥

किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयाऽपि वा । सदा ते जननीतुल्यां द्वत्ति वहति राघवः ॥८॥

श्रीरामचन्द्र ने या हमने तेरा क्या विगाड़ा है ? श्रीरामचन्द्र तो गर्भधारियी माता के समान सदा तेरे साथ वर्ताव करते हैं॥ ८॥

तस्यैंव त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता । त्वं मयात्मविनाशार्थं भवनं स्वं प्रवेशिता ॥६॥

श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का श्रनर्थ करने को तू क्यों तैयार हुई है। हाय ! हमने श्रपना नाश ( श्रपने हाथों ही से ) करने के लिए तुके श्रपने घर में बुलाया ॥६॥

श्रविज्ञानान्त्रपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । जीवलोको यथा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् ॥१०॥

हमने तो तुमे राजकुमारी सममा था, हम यह नहीं जानते ये कि, तू चम विषधारिखी साँपिन है। जब सारे लोग श्रीरामचन्द्र जी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, ॥ १०॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे--यदा ।

श्रपराधं कर्मुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम् । कौसल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि वा श्रियम् ॥११॥

तव हम कौनसा श्रपराघ लगा कर ऐसे प्यारे पुत्र का त्याग करें। हम कौसल्या, सुमित्रो श्रीर राज्य को 'भी त्याग सकते हैं ॥११॥

जीवितं वात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम् । परा भवति मे प्रीतिर्देष्ट्रा तनयमग्रजम् ॥१२॥

इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने प्राण तक त्याग सकते हैं; किन्तु अपने प्राणाधार पितृवत्सल श्रीरामचन्द्र की नहीं त्याग सकते। अपने क्येष्ठ राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को देखने से हमारा मन परम प्रसन्न होता है ॥१२॥

श्रपश्यतस्तु मे रामं नष्टा भवति चेतना । तिष्ठेल्लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना ॥१३॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र को न देखने से हमारी सुधवुध नष्ट हो जाती है। विना सूर्य के लोक भले ही घने रहें, विना जल वरसे श्रात्र भले ही उत्पन्न हो ॥१३॥

न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्। तदलं त्यज्यतामेष निश्रयः पापनिश्रये ॥१४॥

किन्तु विन शीरामचन्द्र के क्या भर भी हमारे प्राण शरीर में नहीं रह सकते। श्रतः हे पापिन ! वस कर श्रीर इस हठ को छोड़ दे ॥१४॥ द्वादशः सर्गः

श्रिप ते चरणौ सूर्ध्ना स्पृशाम्येप मसीद से । किमिदं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् ॥१५॥

हम अपना सिर तेरे चरणों में रखते हैं, इस पर प्रसन्न हो। है पापिन ! ऐसा कठोर ठान तूने किस लिए ठाना है ? ॥१४॥

श्रय जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियापिये। श्रस्तु यत्तत्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति ॥१६॥ स में व्येष्टः सुतः श्रीमान् धर्मव्येष्ट इतीव मे। तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत् ॥१७॥

यदि तू यह जानना चाहती हो कि हम भरत को प्यार करते हैं कि, नहीं तो तू परीचा ले; किन्तु तू स्वयं श्रीरामचन्द्र के वारे में पहले जो यह कह चुकी है कि, हमारे च्येष्ठ पुत्र श्रीराम धर्म-च्येष्ठ होने के कारण राज्य पाने के श्रिधकारी हैं सो यह बात क्या तूने मेरी खुशामद करने को कही थी श्रथवा श्रीरामचन्द्र से अपनी टहल करवाने को कही थी ?॥ १६॥१७॥

तच्छुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां भृशम् । श्राविष्टाऽसि गृहं शून्यं सा त्वं परवशं गता ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक को सुन, त् शोकतप्त स्वयं हुई और मुक्ते भी शोकसन्तप्त कर रही है; सो जान पड़ता है सूने घर में रहने से तेरे सिर पर कोई प्रेत सवार हो गया है, इसीसे त् अपने आपे में नहीं है ॥१८॥

> इस्वाक्र्णां कुले देवि सम्याप्तः सुमहानयम्। श्रनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥६॥

हे देवि ! महाराज इत्वाकु के कुल में यह बड़ा अनर्थ हो रहा है कि, जो आज तक सदा नीतिशालिनी रही थी उसीकी बुद्धि पर आज पत्थर पड़ रहे हैं। अर्थात् जब अच्छे लोगों की बुद्धि विगड़ती है तब कुल में अनिष्ट होता है ॥१६॥

> "प्रायः समापन्न विपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति"

> > श्रथवा

जाको प्रभु दारुन दुख देहीं। ता कर मति पहिले हरि लेहीं॥

न हि किञ्चिदयुक्तं<sup>१</sup> वा विपियं<sup>२</sup> वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न अद्धाम्यहम् ॥२०॥

यदि तुमे भूत प्रेत की वाधा न होती अथवा किसी मह की बुरी दशा की पीड़ा न होती तो ऐसी लोकविरुद्ध और हमारे \ प्रतिकूल बात जैसी कि तूने पहले कभी नहीं कही थी, इस समय न कहती। इससे हमें विश्वास नहीं होता कि, तुमे भूतवाधा नहीं है ॥२०॥

नतु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । वहुशो हि सुवाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥२१॥

हे वाले ! तू तो हम से वहुधा यही कहा करती थी कि, तुमे भरत के समान हीं श्रीरामचन्द्र प्रिय हैं अर्थात् भरत श्रीर श्रीराम में कुछ, भी भेद नहीं सममती रही है ॥२१॥

१ त्रयुनं—लोकविवदम् । (गो०) २ विधियं—प्रतिकृलम् ऋयुक्तं (वि०)

तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः । कयं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पश्च च ॥२२॥

हे देवि ! उसी धर्मात्मा श्रीर यशस्वी श्रीरामचन्द्र का चौदह वर्षी तक वन में रहने (का वर मॉगना) तुमे कैसे श्रच्छा लगता है॥२२॥

श्रत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे श्रकृतात्मनः ।

कथं रोचयसे वासमरएये मृशदारुणे ॥२३॥

धर्मात्मा एवं श्रत्यन्त सुकुमार श्रीरामचन्द्र का श्रत्यन्त कठोर (श्रथात् १४ वर्षो के लिए) वनवास तुमे कैसे श्रञ्छा लगता है,॥२३॥

ेरोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचन् । तव शुश्रुपमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम् ॥२४॥

हे शुभलोचेने ! लोकाभिराम श्रीगमचन्द्र का जो तेरी सेवा किश्रा करता हैं, घर से निकालना तुके कैस श्रन्छा लगता है ?॥२४॥

ांरामेऽपि भरताद्वभूयस्तव शुश्रुपतं सदा ।

विशेषं त्विय तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥

फिर, भरत की श्रपेक्ता श्रीरामचन्द्र मदा तेरी सेवा श्रधिक किश्रा करते हैं। श्रीरामचन्द्र से श्रधिक भरत की तुक्तमे भक्ति है, हमें तो ऐसा नहीं जान पड़ता ॥२४॥

शुश्रूपां गौरवं १ चैव ममाणं २ वचनक्रियाम् । कस्तं भूयस्तरं ४ कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात् ॥२६॥

१ गौरव-प्रतिपत्ति: । (गां०) बहुमान । । वंव०) २ प्रमाण्-पृद्धा (गो०) ३ वचनकियाम्-उक्तकरण् । (वि०) ४ स्प्रस्टर-प्रायन्तम् (पि०)

🕆 पाठान्तरे—धृतात्मनः।

† पाठान्तरे--रामो हि ।

जरा विचार तो, श्रीरामचन्द्र को छोड़ और कौन तेरी इतनी अधिक सेवा, सम्मान और ब्राज्ञापालन करेगा ? ॥२६॥

वहूनां स्त्रीसहस्राणां वहूनां चोपजीविनाम् । परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते<sup>१</sup> ॥२७॥

श्रन्तःपुर में वहुत सी स्त्रियाँ श्रीरं श्रनेक नौकर चाकर हैं, किन्तु उनमें से, एक के भी मुख से, श्रीरामचन्द्र की बुराई या निन्दा कभी नहीं सुनी ॥ २७॥

सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । गृह्णाति मनुजन्याघ्रः प्रिये<sup>२</sup> विषयवासिनः ॥२८॥

श्रीरामचन्द्र शुद्ध सन से प्राणिमात्र को सान्त्वना प्रदन करता है श्रीर श्रमनी प्रजा के लोगों को श्रमने वश में रखता है या सब का मन श्रमनी मुद्दी में किए रहता है ॥२८॥

सत्येन४ लोका अञ्जयित दीनान्दानेन राघवः । गुरूञ्जुश्रूषया वीरो घनुषा ग्रुघि शात्रवान् ॥२६॥

श्रीरामचन्द्र प्राणीमात्र के हित में निरत रहने से स्वर्गादि लोकों को श्रीर श्रपनी उदारता से दीनदुिलयां को श्रीर दान से ब्राह्मणों को श्रपने वशीमूत किए हुए हैं। इसी प्रकार उन्होंने गुरूजनो को सेवा से श्रीर धनुषारी शत्रुश्रों को युद्धभूमि में धनुष द्वारा श्रपन वश में कर रखा है ॥२६॥

१ नेापपद्यते—निवचते । (वि॰) २ प्रियै:—ग्रभीण्ट प्रदार्नः (गो॰) ३ विपयवासिनः—स्वदेशस्थानजनान् । (वि॰) ४ सत्येन । भ्तिहितेन । (गो॰) ५ लोकान्—स्वर्गीदि वैक्टुएट पर्यन्तान् । (गो॰)

सत्यं , दानं र तपः स्त्यागो । मित्रता प्रशीच मार्जवम् । विद्या च गुरुशुश्रुपा ध्रुवाएयेतानि रावर्वे ॥३०॥

सत्य, (सत्यभाषण) दान, (परलोक प्रयोजन सम्बन्धी तप, (शास्त्रविद्दित मोजन करना—जिह्ना के स्वाद के लिए खाते समय मस्यामस्य का विचार रखना), मैत्री, (सव लोगों की हितकामना) शौच, (बाहिर मीतर की पवित्रता); आर्जन, (दूसरे के मन के अनुसार चलने वाले) विद्या, (तत्वज्ञान) गुरुगुश्रूषा, आदि सद्गुण श्रीरामचन्द्र में निश्चय ही विद्यमान हैं॥३०॥

तस्मित्रार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कयम् । पापः माशंससे रामे महर्षिसमतेजसि ॥३१॥

हे देवी ! जो श्रीरामचन्द्र सब के मन को देख कर काम करने वाले हैं जो महर्षियों श्रीर देवताश्रों के समान तेजस्वी है, उन श्रीरामचन्द्र को तू वनवास का क्लेश देना चाहती है ! ॥ ३१ ॥

न स्मराम्यपियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः। स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम् ॥३२॥

जो श्रीरामचन्द्र कभी किसी से श्रिश्यवचन नहीं वोलते, हम तेरे कहने से क्यों कर उन प्राणों से वढ़ कर प्यारे श्रीराम से यह

१ सत्यं—सत्यवचनं । (वि०) २ टानं—परलेक्प्रियोजनं । (गो०) ३ तप:श्रास्त्रविदित भोजनानिवृत्यादिरूप:।(गो०) ४ त्याग:—ऐहिक्प्रयोजनः प्रीत्यर्थ । (गो०) ५ पित्रता—स्वसुद्धत्वम् । (गो०) ६ धौर्चं—वाद्धा-भ्यन्तरशुद्धि: । (दि०) ७ श्रार्ववम्—परिचिचानुवर्तिन्तं। (गो०) ८ विद्या—दत्त्व-श्रानं। (गो०) ६ पापं—वनवासदुःसं (वि०)।

श्रिपयवचन कह सकते हैं कहना तो जहाँ तहाँ रहा, हम तो अपने मन में भी ऐसी वात की कल्पना नहीं कर सकते॥ ३२॥

> क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ॥३३॥

जिस श्रीरामचन्द्र में चमा, दम, त्याग, सत्यभाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता, प्राणिमात्र में श्रिहिंसा को भाव; जैसे (श्रतीकिक) सद्गुण विद्यमान हैं, उस श्रीराम के विना हमारीक्या दशा होगी (जरा इस प्रश्न को तो अपने मन से पूँछ देख) ॥३३॥

मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्विनः । दीनं लालप्यमानस्य कारुएयं कर्तुमईसि ॥३४॥

ें हे कैकेयी ! हम चूढ़े हैं। हमारा अन्त समय अव निकट आ चुका है। हमारी इस समय शोच्य अवस्था है और हम तेरे सामने 'गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे अपर दया (रहम, कर। (अर्थान श्रीराम-चन्द्र जी के वनवास का हठ छोड़ दे।) ॥३४॥

पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किश्चिद्धिगम्यतं । तत्सर्वे तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत् ॥३५॥ इस समुद्र से घिरी हुई पृथिवी के मीतर जो कुछ है —हम वह सब तुमे देने को तैयार हैं, हमें त् मृत्यु के मुख में मत ढकेल ॥३४॥ श्रञ्जलि कुर्मि कैकेयि पादां चापि स्पृशामि तं ।

शरखं२ भव रामस्य माधर्मी मामिह स्पृत्रेत्॥३६॥

१ तपन्विन: —शोचनीयावस्यस्य । (गां०) २ शरग् —रितृतृ।

हे केंकेशी ! हम तेरे हाथ जोड़ते हैं, पैरों पड़ते हैं तू रामचन्द्र की रचक वन श्रीर हमें प्रतिज्ञासङ्ग के पाप से वचा ॥३६॥

इति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तमचेतनम् । घृणमानं महाराजं शोकेन समभिष्कुतम् ॥३७॥

इस प्रकार शोक से सन्तप्त महाराज दृशरथ जी विलाप करते करते श्रचेत (मूर्च्छित) हो गए। उनका सारा शरीर घूमने लगा श्रीर वे शोक से विकल हो गए।।३७॥

पारं शोकार्णवस्याशु पार्थयन्तं पुनः पुनः । मत्युवाचाय कैकेयी रोद्रा रोद्रतरं वचः ॥३८॥

उन्होंने इस शोकसागर के शीव पार होने के लिए बार बार प्रार्थना की ; किन्तु दुष्टा केंकेयी ने उन पर द्या न की, बल्कि वह) और भी ऋषिक कठोरता पूर्ण बचन बोली ॥३=॥

यदि दत्वा वरी राजन् पुनः मत्यज्ञतप्यसे।

धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥३६॥

हे राजन् ! यदि तुम वर दे कर, उनके लिए अव पहताते हो.

तो हे बीर ! तुन्हें संसार में कीन धार्मिक कहेगा ? ॥३६॥ यदा समेता वहवस्त्वया राजर्पयः सह ।

कथिष्यन्ति धर्मज्ञास्तत्र किं मतिवक्ष्यसि ॥४०॥

जब अनेक राजिं तुम्हारे पास आ, इस वरदान के संवन्ध में तुमसे पूँछेंगे; तब हे धर्मज ! उनके प्रश्न का तुम क्या उत्तर दोगे ? ॥४०॥

यस्याः प्रयत्ने जीवामि या च मामभ्यपालयत् । तस्याः कृतं मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि ॥४१॥ बा॰ रा॰ भ्र॰—६ उनके प्रश्न के इत्तर में तब तुमको यही न वहना पड़ेगा कि, जिसकी कृपा से मेरी जान बची अथवा इस समय भी जीता जागता मौजूद हूँ और जिसने कठिन समय में मेरी बड़ी सेवा का उसी कैकेयी को वर देने का वचन दे कर भी, मैंने वर नहीं दिआ।।४१॥

किल्बिषत्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप। यो दत्वा वरमधैव पुनरन्यानि भाषसे ॥४२॥

मैं जान गई, तुम इच्चाकुकुल के यशस्वी राजाओं के यश को कलंकित करोगे, वयोंकि वर देने की प्रतिज्ञा करके, श्रव तुम श्रपनी उस प्रतिज्ञा को पलट रहे हो ॥४२॥

शैच्यः श्येनकपोतीये स्वमांसं पक्षिणे दृद्ौ । त्रलक्ष्यक्षुषी द्त्वा जगाम गतिम्रुचमाम् ॥४३॥

देखो, तुम्हारे ही वंश में एक राजा शैव्य हो गए हैं, जिन्होंने (अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए) बाज पत्ती को अपने शरीर र का मांम तक दे, क्वूतर की प्राण् रज्ञा की थी। दूसरे राजा अलर्क थे, जिन्होंने अपने नेत्र निकाल कर, एक अंघे बाह्मण को दे दिए थे, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हुई थी॥४३॥

सागरः समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते । समयं माऽनृतं कार्षाः पूर्वेष्टत्तमनुस्मरन् ॥४४॥

( मनुष्य तो मनुष्य ) समुद्र भी वचनवद्ध है। ने के कार्ण अपने तट के आगे नहीं बढ़ता। अतएव तुम भी पहली वानों को समरण कर. अपनी प्रतिज्ञा को मृठी मत करो ॥४४॥

१ समय --- प्रतिज्ञा। (गो॰)।

## स त्वं धर्मे परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च । सह कीसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥४५॥

हे दुष्टात्मा राजन्! इस समय तेरी वृद्धि विगइ गई है। इसीसे तू सत्य का अनाद्र करके, राम को राज्य इसिलए दे रहा है कि, जिससे तू नित्य उसकी माता कौसल्या के साथ विहार करे ॥४४॥

[टिप्पणी—महाराज दशरथ के लिए कैंकेयी की 'दुर्मतें' करना स्विधा श्रविवेक पूर्ण है।

[ टिप्पर्गी---कैंकेर्या की इस बात से स्पष्ट है कि की की बुढ़ि प्रस्तयद्वारी होती है। उसे अपने इठ के सामने कहनी अनकदनी बात का जरा भी ध्यान नहीं रहता।

भवत्वधर्मी धर्मी वा सत्यं वा यदि वाऽनृतम् । यन्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति न्यतिक्रमः ॥४६॥

श्रव चाहे धर्म हो चाहे श्रधमें, चाहे सत्य हो चाहे मिश्या तुमने मुमसे जो प्रतिका की है, वह तुम्हें पूरी करनी ही होगी। उसमें श्रव हेरफेर कुछ भी नहीं हो सकता ॥४६॥

श्रहं हि विषमधेव पीत्वा वहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मरिष्यामि रांमो यद्यमिपिच्यते ॥४७॥

श्रीर यदि तुम श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी न करोगे श्रीर गमचन्द्र ही को राज्य दे दोगे, तो वहुत सा हलाहल विप पी कर में तुम्हारे सामने ही श्रपनी जान॥ देो दूप्रगण।।

रयद्यएयेय हमपि पश्कामहमात रम्। । अजलि प्रतिगृहन्तीं श्रेयो नतु मृतिर्मम ॥४८॥ यदि मैंने किसी दिन भी (राजमाता होने के कार्ण) कौसल्या को लोगों का प्रणाम प्रहण करते देखा, तो फिर मैं अपने शरीर को न रखूँगी अर्थात् तुरन्त मर जाऊँगी ॥४८॥

> भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात् ॥४६॥ ं

हे नरेन्द्र! मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर तुमसे कहती हूँ कि, मैं राम को वन में भेजे विना और किसी भी वात से सन्तुष्ट नहीं हो सकती ॥४६॥

> एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम ह । विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सां ॥५०॥

यह कह कैकेयी चुप हो गई श्रीर विलाप करते हुए महाराज दशरथ से श्रीर कुछ भी न वोली श्रर्थात् उसने दशरथ की श्रन्य युक्तियों पर जो श्रीरामचन्द्र जी को वन में न भेजने के लिए उन्होंने प्रदर्शित की थीं, कुछ भी ध्यान न दिश्रा ॥४०॥

> श्रुत्वा च राजा कैकेय्या वाक्यं परमदारुणम् । रामस्य च वने वासमेश्वयं भरतस्य च ॥५१॥

कैंकी की इन कठोर वातों को सुन, महाराज दशरथ की निख्य हो गया कि, कैंकेयी सचमुच श्रीरामचन्द्र जी का वनवास श्रीर भरत का राज्याभिषेक चाहती है ॥४१॥

नाभ्यभापत कॅकेयीं ग्रह्तं व्याकुलेन्द्रियः। मैक्षतानिमिषो देवीं प्रियामिषयवादिनीम्।।५२॥ वे कैकेयी से बोले तो कुछ नहीं; किन्तु विकल हो, एक घड़ी तक अपनी प्रिया किन्तु अप्रियवादिनी केकेयी के मुख को इकटक निहारते रहे ॥४२॥

तां हि वजसमां वाचमाकर्ण्य हृद्यापियाम् । दुःखशोकमयीं घोरां राजा न सुखितोऽभवत् ॥५३॥

कैकेथी के मुख से वफ्र के समान हृदय को दहलाने वाले और दुःख शोक उत्पन्न करने वाले भयंकर वचनों को सुन, महाराज दशरथ सुखी न हुए सुखी क्यों कर हो सकते थे ? ॥५३॥

स देन्यां न्यवसायं १ च घारं च गपथं कृतम् । ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छित्रस्तरुरिवापतत् ॥५४॥

कैकेयी का श्रीरामचन्द्र जी को वन में भेजने का मयद्भर निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर, महाराज दशरथ ने "हा राम! हा राम!!" कह कर, ऊँची साँस ली और जड़ से कटे हुए पेड़ की तरह वे जमीन पर गिर पड़े ॥४४॥

> नष्टिचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथाऽतुरः। हृततेजा यथा सपे विभूव जगतीपतिः।।५५॥

उस समय महाराज पागल की तरह नण्ट्रित्त, सिन्नपातादि रोगों से प्रस्त रोगी की तरह, विपरीत बुद्धि श्रीर मंत्रमुग्ध सर्प की तरह, हततेज हो गए॥४४॥

दीनया तु गिरा राजा इति होवाच कंकयीम् । श्रनर्थमिममर्थाभं केन त्वमुपद्रितो ॥५६॥

१ व्यवसाय--रामविवासनविपयंनिश्चयं । (वि०)

महाराज ने गिड़गिड़ा कर कैकेयी से कहा—तुमे किसने इस अनर्थ भरी बात को अर्थ के रूप में सममाया है। अर्थात् जिस काम के करने से सरासर हानि है, उसमें लाभ का होना तुमे किसने सममाया है ? ॥४६॥

भूतोपहतिचत्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जसे । शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजांनाम्यहं पुरा ॥५७॥

प्रेतप्रस्त मनुष्य की तरह हमसे वातचीत करते तुमे लब्जा नहीं जान पड़ती ? हम पहले यह नहीं जानते थे कि, तू ऐसी दुःशीला है श्रीर तेरी ऐसी करतूतें हैं ॥४७॥

वालायास्तत्त्वदानीं ते लक्षये विपरीतवत् । कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम् ॥५८॥

वाल्यावस्था में तो तेरा स्वभाव इस समय के स्वभाव से सर्वथा विपरीत था। तुमे ऐसा भय कैसे उत्पन्न हुन्ना, जो तू ऐसा वर माँगती है कि ॥४८॥

राष्ट्रे भरतमासीनं दृखीपे राघवं वनं । विरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन वा ॥५६॥

भरत राजसिंहासन पर श्रीर श्रीरामचन्द्र वन में जाँय । वस श्रव हठ छोड़ दे श्रीर ऐसी भूठी वातें मुँह से मत निकाल ॥४६॥

यदि भर्तुः िपयं कार्यं लोकस्य भरतस्य च । नृशंसे पापसङ्कर्षे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि ॥६०॥

अरी नृशंसे, अरी पापिन ! अरी खोछे न्वभाव वार्ला ! अरी कुकर्मिन् ! यदि प्रजा की, अपने पुत्र भरत की और हमारी भलाई चाहती हो तो, ऐसा अनिष्ठ कर हठ मत कर ॥६०॥ किन्तु दुःखमलीकं वा मिय रामे च पश्यसि । न कथंचिद्दते रामाद्भरतो राज्यमावसेत् ॥६१॥

हमने या श्रां राम ने तेरा कीन सा ऐसा श्रापराध किश्रा है जो तू ऐसा कहती है। हम समकते हैं कि, श्रीरामचन्द्र के सामने भरत तो कभी राजगद्दा पर बैठना पसंद्र ही न करेंगे।।६१॥

> रामादिष हितं मन्ये धर्मतो वलवत्तरम् । कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥६२॥

क्योंकि हम तो भरत को श्रीरामचन्द्र से भी श्रिधिक धर्मात्मा सममते हैं। हम जब श्रीराम से वन जाने को कहेंगे, तय उसका मुख बहास हो जायगा, उसे हम कैसे देख सकेंगे ? ॥६२॥

> मुखवर्णं विवर्णं तं यथेवेन्दुमुपप्तुतम् । तां हि मे सुकृतां १ बुद्धिं सुहृद्धिः सह निश्चि ताम् ॥६२॥

राहु से यस्त चन्द्रमा की तरह श्रीरामचन्द्र का उतरा हुआ चेहरा हम कैसे देख सकेंगे! हम अपने मंत्रियों और हितेपी मित्रों के साथ परामर्श कर, जो निश्चय कर चुके हैं ॥६३॥

> कथं द्रक्ष्याम्यपादृतां परेरिव हतां चमृम् । किं मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ॥६४॥

डसका बदल जाना, रात्रु से मारी हुई सेना की तरह. हम कैसे देख सकेंगे ? फिर देश देशान्तरों से श्राए हुए राजा लोग नर्ब-

सम्मित से निश्चित हुए मन्तन्य के विरुद्ध काम होते देख, हमसे क्या कहेंगे ? ॥६४॥

१ सुकृतां—मन्त्रिभि: । (गो॰)

वालो वतायमैक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत् । यदा तु वहवो दृद्धा गुणवन्तो वहुश्रुताः ॥६५॥

यही न कहेंगे कि, इत्त्वाकुत्रशंघर दशरथ निपट वालबुद्धि का है, आश्चर्य है इतने दिनों तक इसने राज्य किस प्रकार किया। फिर जब श्रनेक़ बूढ़े गुण्वान श्रीर शास्त्रमर्मज्ञ ॥६४॥

परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्यं वक्ष्यामि किमहं तदा । केकेय्या क्रिश्यमानेन रामः प्रवाजितो मया ॥६६॥

हमसे पूँछेंगे कि, "श्रीरामचन्द्र कहाँ गए ?" तव हम उनको क्या उत्तर देंगे ? क्या हमारा उनके प्रश्न के उत्तर में यह कहना श्रच्छा होगा कि, कैंकेयी के सताने पर, हमने श्रीरामचन्द्र को घर से निकाल दिश्रा ॥६६॥

यदि सत्यं व्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति । 'कि मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे चनमास्थिते ॥६७॥

यदि हम यह सच्ची वात प्रकट कर देंगे तो हमारा वह निश्चय जो हमने वसिष्ठ वामदेवादि गुरुजनों के समन्न श्रीराम-चन्द्र को युवराजपद पर श्रीभिष्क करने के लिए किया है, भूठा हो जायगा। श्रीरामचन्द्र को वनवास देने पर, उसकी माता कासल्या हमसे क्या कहेगी ? ॥६७॥

कि चैनां प्रतिवक्षामि ऋत्वा वििषयमीदशम् । यदा यदा च कोसल्या दासीवन्च सर्खाव च ॥६८॥

१ क्किश्यमानेन--पीन्यमानेन। (वि०)

श्रीर इम ही ऐसा श्रिनष्ट कार्य कर कीसल्या को क्या उत्तर दे सकेंगे ? हे केंक्रेयी ! देख, जब समय समय पर कीसल्या, जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सम्बी के ममान, ॥६=॥

भार्याबद्धगिनीवन्च मातृवच्चोपतिष्ठति । सततं पियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंबदा ॥६८॥

धर्मकृत्यों में स्नी के समान, हितेषिता में सगी वहिन के समान आमहपूर्वक सुखादु भोजन कराने में माता के समान है, जो सदा हमसे मधुर वचन वोलती है श्रौर हमारा भला चाहती है श्रौर जिसका पुत्र भी हमको सबसे श्रिधक प्रिय है ॥६६॥

न मया सत्कृता देवी सत्कारार्हा कृते तव । इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं रविय ॥७०॥

हमारे पास भाई, तब तब हमने, तेरे विचार में (कि, कर्षी नू अप्रसन्न न हो जाय) सत्कार करने योग्य उस कीसत्या का यथोचित भादर न किया। तेरे प्रति हमने जो यह सद्व्यवहार किया था, उसका हमें भाज उसी प्रकार पश्चात्ताप हो रहा है; ॥७०॥

अपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम् । विमकारं<sup>२</sup> च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥

१ सुकृत-सुर्द्यचरितं । (गो०) २ विप्रमारं-विपरीत प्रकारं. • श्रिभिषेक्षतिरस्कार (गो०)

जिस प्रकार स्वादिष्ट किन्तु कुपथ्य भोजन कर, रोगी को पश्चात्ताप होता है। श्रीरामचन्द्र का इस प्रकार का तिरस्कार श्रीर उनका वनगमन ॥७१॥

सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति । कृपणं १ वत वैदेही श्रोष्यति द्वयमित्रयम् ॥७२॥

देख कर डरी हुई सुमित्रा को (भी अपने पुत्रों के विषय में) हमारा विश्वास कैसे होगा ? बड़े ही दु:ख की वात है कि, वैदेही को ये दो अप्रिय संवाद सुनने पड़ेंगे ॥७२॥

मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम् । ्वैदेही वत<sup>२</sup> मे प्राणाञ्शोचन्ती क्षपयिष्यति ॥७३॥

बड़े ही खेद की वात है कि, जानकी हमारी मृत्यु का श्रौर ' श्रीरामचन्द्र के वनवासी होने का संवाद सुन, इन बातों की चिन्ता में श्रपने प्राण वैसे ही गँवा देगी ॥७३॥

हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेगोव किन्नरी। न हि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥७४॥

जैसे हिमालय के पास किन्नररहित किन्नरी श्रपने प्राण गंवा देती है। हम न तो श्रीरामचन्द्र को वन जाते ॥७४॥

> चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिलीम्। स नृनं विथवा राज्यं सपुत्रा कारियष्यसि ॥७५॥

श्रीर न जानकी को रोती देख, बहुत दिनों तक जी सकते हैं। तब तृ विधवा हो कर, श्रपने पुत्र सहित राज्यसुख भागना ॥७४॥

१ इपग्रं—ऋष्टं। (वि०) २ वतेतिखंदे। (वि०)

न हि प्रत्राजितं रामे देवि जीवितुम्रत्सहे । सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम् ॥७६॥ रूपिणीं विपसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः । श्रवृतैर्वेत मां सान्त्वेः सान्त्वयन्ती स्म भापसे ॥७७॥

हे देवि! (खूब समक ले) श्रीराम जी के बन जाने पर, हमें जीने की इच्छा नहीं है। लोग जिस प्रकार शराब के मोहिनी रूप पर मोहित हो उसे पी तो लेते हैं, किन्तु पीछे उसका विप सहश परिणाम होने पर वे उसे बुरी सममने लगते हैं, उसी प्रकार हम तेरे रूप पर मोहित हो कर, तुके सती समम तेरे साथ रहे, किन्तु अब हम समके कि, तू व्यवहार में किसी असती से कम नहीं है। तूने हमें मूठी बाते कह, उसी प्रकार खूब भरमाया।।७६॥७०॥

> गीतशब्देन संरुद्धय द्भुव्धी मृगमिवावधीः । अनार्य इति मामार्थाः पुत्रविकायिकं ध्रुवम् । धिकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं त्राह्मणं यथा । अहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र त्राचः क्षमे तव ॥७६॥

जिस प्रकार बहेलिया गीत गा कर, हिरन की अपने जाल में फॅसाता है। हा ! श्रेष्ठ पुरुष अब हमकी अनार्य और पुत्र का वेंचने वाला बतला, हमारी उसी प्रकार गर्ला गर्ली निन्दा करेंगे. जिस प्रकार लोग मद्यप त्राह्मण की किया करते हैं। हा ! यहे ही कष्ट की बात है कि, हमें तेरे ये कठोर वचन सुनन पड़ते हैं। । जना । अधि

[टिप्पर्शा—रामायण काल में भी "मदाप ग्राप्तण" निन्दा का पात्र समभा नाता था।] • • दुःखमेर्वविधं प्राप्तं पुराकृतमिवाशुभर् । किंदि चिरं खल्लु मया पापे त्वं पापेनामिरक्षिता ।।ॐी।

इस समय हमें वैसे ही दु:ख भोगना पड़ रहा है जैसे लोग पूर्व जन्म के पापों का फल मोगते हैं। हे पापिन ! हम जैसे पापी ने बहुत दिनों तक उसी प्रकार तेरी रच्चा की ॥=०॥

श्रज्ञानादुपसम्पन्ना रज्ज्ञरुद्धन्धनी यथा । रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये ॥८१॥

जैसे कोई अनजान में अपने गतें की फाँसी की रहा करता है। तेरे साथ विहार करते हुए, उसी प्रकार हम यह न पहचान पाए कि, तू हमारी साज्ञात् मीत है; ॥७१॥

वालो रहसि इस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम् । मया ह्यपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना ॥८२॥

जिस प्रकार एकान्त में कोई वालक काले साँप के साथ खेलता हुआ, उसे अपनी मौत नहीं पहचानता। (उसी प्रकार तेरे साथ रित कीड़ा करता हुआ में तुमे न पहचान सका,) सुमसे वढ़ कर दुष्ट कीन होगा जो अपने जीने जी, अपने सर्वगुण सम्पन्न पुत्र को पितृहीन कर डाले।। दा।

तं तु मां जीवलोकोऽयं नृनमाक्रोण्डमईति । वालिशो वत कामात्मा राजा दशर्थो भृशम् ॥८३॥

श्रवश्य ही सारी दुनियाँ यह कह कर, हमारी निन्दा करेगी कि, राजा दशरथ वड़ा कामी श्रीर लड़क बुद्धि वाला है ॥≤३॥ स्तीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति । त्रतैश्व १ त्रह्मचर्येश्व २ गुरुभि ३ श्वापकिशितः ॥८४॥

जो श्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन भेज रहा है। श्रीरामचन्द्र ब्रह्मचर्य-अवस्था में मधु मांसादि खाने का निपेध होने के कारण ब्रह्मचर्योपयोगी ब्रतादि धारण करने के कारण तथा गुरुश्रों से विद्याध्ययन करते समय, परिश्रम करने के कारण वैसे ही लटा दुवला था।।=४।।

भोगकाले भहत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते । नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम् ॥८५॥ स वनं पत्रजेत्युक्तो वादमित्येव वक्ष्यति । यदि मे राघवः कुर्याद्वनं गच्छेति भाषितः ॥८६॥ प्रतिकूलं पियं मे स्थान्न तु वत्सः करिष्यति । शुद्धभावोष हि भावं मे न तु ज्ञास्यति राघवः ॥८७॥

' अब गृहस्थाश्रम में, जब उसके शरीर के हृष्टपुष्ट होने का समय आया, तब भी उसे फिर वड़े वड़े शारीरिक कप्टों का सामना करना पड़ेगा। में अञ्झी तरह जानता हूं कि, जब में उससे वन जाने की कहूँगा, तब वह सिवाय "बहुत अञ्झा" कहने के और कुझ न कहेगा. किन्तु यदि कहीं वन जाने की आजा सुन वह वन न जाँय तो बहुत अञ्झा हो। पर मेरा प्यारा वशा

१ वर्तै:—कार्यडवर्तै: । (गो०) २ ब्रह्मचार्ये—मधुमांसवर्जनाटि ब्रह्मचारिषमें । (गो०) ३ गुक्सि:—गुक्कृतशिचादिभि: । (गो०) ४ भोगवाले गाईस्थ्यवस्थायाम् । (गो०) ५ शुद्धभावः—शुद्धहृद्यः । (गो०) ६ भावं—हृद्यं। (गो०)

ऐसा कभी न करेगा। मेरे श्रिभियाय को न् जान कर, श्रीर मेरी कही बात को मेरे शुद्ध हृद्य से निकली समम, वह तुरन्त तद्नु-सार करेगा ।। = १।। = ६।। = ७।।

स वनं प्रव्रजेत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति । राघवं हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम् ॥८८॥

श्रीर वन जाने के लिए कहते ही वह "वहुत श्रच्छां' ही कहैगा। श्रीरामचन्द्र के वन जाने पर सव लोग मुक्ते धिका-रेंगे।।==।

मृत्युरक्षमणीयं मां नियम्यति यमक्षयम्। मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे ॥८६॥

श्रीर किसी को न छोड़ने वाले मृत्युदेव सुमे यमपुरी में ले जाँयने। तो फिर जब मैं मर जाऊँगा श्रीर पुरुपश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र वन में चला जायगा ॥=६॥

इष्टे मम जने शेपेश कि पापंर प्रतिपत्स्यसेश।

कांसल्यां मां च रामं च पुत्रों च यदि हास्यति ॥६०॥

तत्र कीसल्याद् वचे हुए मेरे इप्ट लोगों के साथ न जाने तू क्या क्या श्रन्याय फरेगी ? जब मुक्तको श्रीर श्रीराम श्रथवा श्रीराम लदमण को कौसल्यादेवी न देखेगी ॥६०॥

दुःखान्यसहती देवी मामेवानुमरिप्यति । कासल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रेखिभिः सह ॥६१॥

१ दोषे—कौसल्यादौ । (गो०) २ किंपापं—कमग्यायं । (गो०) ३ प्रतिपत्त्यमे—चिन्तियप्पति । (गो०)

पक्षिप्य नरके<sup>र</sup> सा त्वं केकेयि सुखिता भव । ं मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं<sup>२</sup> सत्कृतं गुणेः ॥६२॥

इक्ष्त्राकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालियष्यसि । -प्रियं चेद्ररतस्येतद्रामप्रवाजनं भवेत् ॥६३॥

तव इस वियोगजितित शोक को न सह कर, वह मेरे साथ ही प्राण छोड़ देगी। हे केंकेयी! मुक्ते, कीसल्या को, मुमित्रा को श्रीर तीनों पुत्रों को दुःख में ढकेल तू, मुखी हो। इस इच्वाकुः कुल का, जिसे में श्रीर श्रीरामचन्द्र छोड़ जॉयगे श्रीर जो वहुत-काल से वरावर ज्ञोमहीन चला श्रा रहा है, तू विना जुट्ध किए पालन कर सकेगी? (यह व्यद्वयोक्ति है)। यदि श्रीरामचन्द्र का वन को जाना भरत को प्रिय लगे॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥

मा स्म मे भरतः कार्पीत्त्रेतकृत्यं गतायुपः। हन्तानार्ये ममामित्रे सकामा भव केकिय ॥६४॥

तो जब मैं मरूँ तब मरत मेरे शरीर की प्रेतिकया (दाह्-कर्मादि) न करे। हे दुष्टे! हे बेरिन कैंकेयी! तू सफल मनोर्थ हो ॥६४॥

मृते मिय गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे । सेटानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारियप्यसि ॥६५॥

जब मैं मर जाऊँ श्रीर पुरुपश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र वन को चला जाय तब तू रॉइ हो कर श्रीर श्रपने वेट को ले कर राज्य करना ॥६५॥

१ नरये-दुःसे । (वि०) वि० शास्वतं-वहुनालन्म् । (शि०)

त्वं राजपुत्रीवादेन १ न्यवसो मम वेश्मिन । अकीर्त्ति आतुला लोके भ्रुवः परिभवश्च मे ।।६६॥ सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा । कथं रथैर्विश्व २र्थात्वा गजाश्वेश्च ग्रहुर्ग्रहुः ।।६७॥

ंतू केवल कथनमात्र की राजपुत्री हो कर मेरे घर में रहती है। (यि तू सबी राजपुत्री होती तों) तेरे कारण तो संसार में मेरी श्रवुल श्रपकीर्ति श्रीर सब लोगों के सामने पापियों की तरह मेरी श्रवज्ञा होने का यह समय कभी न श्राता। हाँ! जो श्रीरामचन्द्र रथ, घोड़े, हाथी श्रादि वाहनों पर चढ़ के सदा श्रमता था; किस प्रकार वह ॥६६॥६७॥

पद्मचां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति । यस्य त्वाहारसमये सूदाः कुण्डलघारिषाः ॥६८॥

मेरा पुत्र श्रीराम, विकट वन में पैदल विचरेगा । जिस ं श्रीरामचन्द्र को भोजन कराने के लिए कुण्डल पहिने हुए रसोइया श्रापस में यह कह कर कि, ॥६८॥

श्रहंपूर्वाः पचन्ति स्म प्रशस्तं पानभोजनम् । स कथं तु कपायाणि तिक्तानि कडुकानि च ॥६६॥

"हम पहले, हम पहले स्वादिष्ट भोजन श्रीर जलपान बनाते हैं", रसोई तैयार करते थे, वही श्रीरामचन्द्र जंगल के कपेले, तीते श्रीर कडुए ॥६६॥

१ वादेन-व्यपदेशेन। (गो॰) २ विमु:--समर्थोरामः। (ग्रि॰)

भक्षयन्वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति । महाह्वस्त्रसंत्रीतो भूत्वा चिरसुखोपितः ॥१००॥

'फलमूल का श्वाहार कर कैसे ममय वितावेगा? जो श्रीरामचन्द्र चिरकाल से श्रन्छे मृल्यवान वस्त्र धारण करता रहा है श्रीर मुलायम विद्योगों पर सोता रहा है ॥१००॥

कापायपरिधानस्तु कथं भूमो निवत्स्यति । कस्यैतहारुणं वानयमेवंविधमचिन्तितम् । -रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिपेचनम् ॥१०१॥

वह श्रीरामचन्द्र काषाय वस्त्र पहिन, क्यों कर जमीन पर मो सकेगा। नहीं जान पड़ता कि, किस दुष्ट ने श्रीराम के वन जाने श्रीर भरत के राज्याभिषेक का दाक्या उपदेश तुमको दिश्रा है ॥१०१॥

धिगस्तु योपितो नाम शठाः स्वार्थपराः सदा । न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्येव मातरम् ॥१०२॥

घिष्कार है कियो को जो धूर्त और सदा अपने मतनय में निपुण होती हैं अथवा जो स्वार्थतत्पर होती हैं। मेरा या कथन सब खियों के लिए नहीं, किन्तु केवल भरत की माता जर्मा खियों ही के लिए हैं॥१०२।

टिप्पणी—नई टीकानारों ने इस श्लोक ना श्रमें करते हुए लिला है कि, इश्रम ने पहिले दु:ल एवं चोभ के पारण सब मियों मी निन्दा फी, किन्तु पीछे बच उनको बौक्ल्या श्लाटि ज स्मरण ग्राया, तब उन्होंने श्रपने प्रयमकथन का भरत की माता का विशेष रूप ने उल्लेख कर, रांशोधने कर दिशा। किन्तु शिरोमणि टीकामर का कथन है कि, ज्ञाठ साठ श्रठ—१० "भरतस्य मातरमेव न ब्रवीमि (विन्तु ) सर्वा ब्रवीमि इत्यर्थः" श्रथित् ब्रियों के सम्बन्ध में मैंने जो कहा है वह केवल भरत की माता ही के लिए नहीं, किन्तु समस्त खियों ही के लिए है। हमारी समक्त में महाराज दशस्य का उक्त कथन उन सभी खियों के लिए है जो भरत की माता कैकेथी की तरह दूसरों भी बातों में श्रा कर, हटवश विवेक को बिदा कर देती हैं श्रीर श्रपने मतलब के सामने, दूसरों की हानि भी रत्ती भर भी ( परवाह नहीं करतीं।

श्रनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे

ममानुतापाय निविष्टभावे ।

किमित्रयं पश्यसि मित्रिमित्तं

हितानुकारिएयथवापि रामे ॥१०३॥

श्रनर्थं करने वाली श्रीर श्रपने ही श्रर्थं के साधन में, सदा तत्पर रहने के कारण नीच स्वभाव की है कैंकेथी! क्या हमें दुःख देने के लिए ही तू मेरे घर में श्राथी हैं? यह तो वतला उसमें । श्रयवा दुनियाँ के हित चाहने वाले श्रीरामचन्द्र में तैने क्या बुराई देखी ? ॥१०३॥

> परित्यजेयुः पितरों हि पुत्रान् भार्याः पतींश्वापि कृतानुरागाः । कृत्स्नं हि सर्वे कुपितं जगत्स्याद्ग दृष्ट्वं रामं व्यसने निमग्रम् ॥१०४॥

ते कैंकेया ! श्रीरामचन्द्र के वन के कष्टों को देख, सारा संसार मुद्ध हो जायगा श्रीर एनके साथ वन में रहने के लिए पिता , श्रपने पुत्रों का श्रीर पितत्रना खियाँ श्रपने प्यारे पित्यों का होड़ जायँगी अर्थात् श्रीरामचन्द्र के वन जाने पर संमार में वड़ी उथल पुथल मच जायगी अथवा वड़ा अनर्थ होगा ॥१०४॥

> श्रहं पुनर्देवकुमाररूप-मलंकृतं तं सुतमात्रजन्तम् । नन्दामि पश्यक्षपि दशेनेन भवामि दृष्टा च पुनर्युवेत्र ॥१०४॥

देवकुमार की तरह रूपवान और अबद्धारों से युक्त शीराम-चन्द्र का अपने निकट आना सून कर भी सुमें वैमी ही प्रसन्नता प्राप्त होती है जैसी उसे अपने नेत्रों से देखने पर। श्रीर जब में उसे अपने नेत्रों से देखता हूँ तब मेरा मन श्रीर शरीर नवीन इत्साह से उत्साहित हो जाते हैं श्रश्रांत् मेरे शरीर में जवानी का जोश हा जाता है ॥१०४॥

> विनापि सूर्येण भवत्त्रष्टति-रवर्षता वज्रधरेण वाऽपि । रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न वश्चित्त्विति चेतनारमे ॥१०६॥

सूर्य के उद्य न होने से भले ही संसार के यावन् कार्य होते रहें, इन्द्र द्वारा जल न वरसने पर भले ही दुनिया का निर्वाह ही जाय; किन्तु श्रीरामचन्द्र को श्रयोध्या से वन जाते देख, में निर्चय पूर्वक कहता हूँ कि, कोई भी सुर्खा न होगा ॥१०६॥

> विनाशकामामहिताममित्रा-मावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम् ।

१ बीवेत्—स्वस्थवयातिष्ठेत् । (शि॰) २ चेतना—निरचयः । (शि॰)

## चिरं वताङ्कोन धृतासि सपीं महाविषा तेंन हतोऽस्मि मोहात् ॥१०७॥

हा ! मेरे विनाश की इच्छा रखने वाली, श्रानिष्टकारिणी एवं शत्रुक्तिणी तुमे मैंने अपनी मृत्यु की तरह, घर में वसाया श्रीर बहुत दिनों तक, महाविष वाली तुम साँपिन को, मोहवश श्रिपनी गोद में रखने के कारण ही (श्राज) में मारा जाता हूँ ॥१०७॥

मया च रामेण च लक्ष्मिणेन
प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह ।
पुरं च राष्ट्रं च निहत्य वान्धवान्
ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी ।।१०८॥

श्रव तू, श्रीराम तद्मण श्रीर मुक्ते तिताञ्जति दे कर, श्रपने पुत्र भरत के साथ राज्य करना श्रीर मेरे वन्धुवान्धवों, नगरों व देशों को जजाड़ श्रथवा नष्ट कर, मेरे वैरियों को प्रसन्न कर श्रथवा हमारे वैरियों से प्रीति करना ॥१०८॥

> नृशंसवृत्ते<sup>२</sup> व्यसन<sup>३</sup>प्रहारिणि प्रसह्य<sup>५</sup> वाक्यं यदिहाद्य<sup>५</sup> भापसे । न नाम ते केन मुखात्पतन्त्यघो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा ॥१०६॥

१ श्रिभिहर्षिणी—मम श्रिभित्रेषु रनेश्युक्ता भवेत्यर्थः। (वि०) २ नृगंसकृते—कृरव्यापारे । (गो०) ३ व्यसनप्रहारिणि—विपिद प्रहरण-शिले। (गो०) ४ प्रसह्य—पतिस्वातन्त्र्यंतिरस्कृत्य। (गो०) ५ श्रद्य— श्रिमन्काले। (गो०)

श्ररी क्रूरकर्मा ! श्ररी गान ढाने वाली ! पित के सामने न कहने योग्य वार्ते कहते समय मुख से गिर कर, तेरे दॉर्तों के हजारों दुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? ॥१०६॥

> न किश्चिदाहाहितमित्रयं वचो न वेत्ति रामः परुपाणि भापितुम् । कथं तु रामे धिभरामवादिनि त्रवीपि दोपान् गुण नित्यसम्मने ॥११०॥

मेरे श्रीराम ने कभी तुमसे कोई अप्रिय वात नहीं कई।— श्रीर वह कहता ही कैसे, क्योंकि वह तो किसी से श्रिप्यवचन कहना जानता ही नहीं। तय सदा प्रियमापी, ,सकल-गुग्-मम्पन्न श्रीरामचन्द्र में तू दोपारोपण क्यों करनी हैं ? ॥११०॥

> प्रताम्य श्वा प्रज्वल श्वा प्रण्य वा सहस्रशो वा स्फुटिता श्वर्श व्रज । न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसनि ॥१११॥

श्ररी केकय-राज-कुत्त-कतिद्धिनी कैकेयी! चाहे तू उदास हो, चाहे तू कुपित हो, चाहे तू विप खा कर मर जा, श्रयवा चाहे तू पत्थर से सिर फोड़ डाल, या तू जमीन में समा जा, किन्तु तेरी इस दाक्या वात को, जिसके करने से सरासर मेरा श्रहित है, मैं कभी न मानूंगा ॥१११॥

<sup>&#</sup>x27; १ प्रताम्य--ग्लानिमन । (गो॰) २ प्रव्वल--हुपितामव । (गो॰) '-३ रफुटिता---प्रस्थरादिष्रहारे: रफ़टितशिग: । (शि॰)

क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियंवदां<sup>१</sup> मदुष्टभावां<sup>२</sup> स्वक्कलोपघातिनीम् । े न जीवितुं त्वां<sup>३</sup> विपहेऽमनोरमां दिधक्षमाणां हृद्यं सवन्धनम्<sup>४</sup> ॥११२॥

क्योंकि तू, छुरे के समान हृदय विदीर्ण करने वाले श्रसत्य, किन्तु मीठे वचन वोलने वाली है, तेरा हृदय दुष्टता से भरा हुआ है, तू श्रपने ही कुल का नाश करने वाली है, तूने हमारे हृदय को प्राणों सिहत खूब जलाया है, श्रतएव तू देखने में स्वरूपवती होने पर भी, श्रपने इन श्रवगुणों के कारण भयद्भर है। मैं भी नहीं चाहता कि, ऐसी दुष्टा जीती रहे। (श्रर्थात तू जो वार वार मरने की मुक्ते धमकी देती है, सो तुक्त जैसी दुष्टा श्रीर श्रनर्थकारिणी का मरना ही मैं श्रन्थ सममता हूँ ॥११२॥

न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनाऽत्मजेनात्मवतः कृतो रतिः । ममाहितं देवि न कर्तुमहेसि स्पृशामि पादाविष ते प्रसीद मे ॥११३॥

श्रीरामचन्द्र विना में जीवित नहीं रह सकता। फिर मुख श्रीर श्रीति की चर्चा ही करनी व्यर्थ है। हे देवि! देख श्रव भी मान

१ श्रवित्रयंवदां—मिध्याप्रियवादिनीन् । (गो०) २ प्रदुष्टभावां— प्रक्षेंण् दुष्टहृदयान्। (गो०) ३ निवपहे—नोत्वरे। (रा०) ४ छव-, न्वनम्—छप्राग्। (वि०)

जा श्रीर मेरा श्रनिष्ट मत कर। मैं तेरे पेरों पड़ता हूं. श्रव द्या कर ॥११३॥

> स भूमिपालो विलपन्ननायव-त्लिया शहीतो हृद्येऽतिमात्रया । पपात देन्याश्ररणा प्रसारिता-वुभावसंस्पृश्य यथाऽतुरस्तया ॥११४॥

> > इति द्वादश: सर्ग.॥

( उस प्रकार धमकाने श्रीर खुशामद करने पर भी जब कैंकेवी न मानी, तब ) महाराज दशरथ श्रनाथों के समान गिड़िगड़ाते हुए श्रीर श्रपने हृदय को कैंकेवी के श्रधीन कर के, उसके चर्लों पर वैसे ही गिर कर मूर्किंद्यत हो गए, जैसे मर्लोन्मुख रोगी मूर्क्य श्रा जाने पर, गिर पड़ता है ॥११४॥

श्रयोध्याकारङ का बारहवाँ सरो समास हुआ।

-----

त्रयोदशः सर्गः

-:0:--

त्रवद्र्हं यहाराजं शयानमतयोचितम् । ययातिमिव पुष्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम् ॥१॥

१ स्त्रिया हृदये गृहोतः—तद्वीनहृदय इत्तर्यः । (गा॰) २ श्रातमात्रया —श्रमर्याद्या । (गो॰) भूमिपालोपितां—निगहीतंसमर्यद्दर्यः । (गो॰) १ श्रतदर्दे—ताद्दशदुःखानदे । (गो॰)

इस प्रकार श्रनुचित रीति से ज़मीन पर पड़े हुए महाराजः दशरथ ऐसे जान पड़ते थे, मानों पुरुयनाश होने पर राजा ययाति स्वग से गिर कर पड़े हों ॥१॥

श्रनर्थरूपा<sup>१</sup>ऽसिद्धार्था<sup>२</sup> ह्यमीता भयदर्शिनी । पुनराकारयामास<sup>३</sup>ामेव वरमङ्गना ॥२॥

पापरूपा कैकेयी का प्रयोजन सिद्ध न हुआ तव वह स्वयं निटर हो और महाराज को भय दिखाती हुई, वहीं वर फिर मॉगने के लिए वोली ॥२॥

त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृदवतः।
मम चेमं वरं कस्माद्विधारियतुमिच्छसि ॥३॥

हे महाराज ! तुम तो छापने को सत्यवादी छोर दृढ़प्रतिदः । यतला कर छापना बलान करते थे, किन्तु वर देने का वादा फर, छाव देने में छानाकानी क्यों करते हो ? ॥३॥

एवमुक्तस्तु केकेय्या राजा दशरयस्तदा। प्रत्युवाच ततः क्रुद्धां मुहूर्त विद्दलन्निय ॥४॥

कॅंकेची के ऐसा कहने पर महाराज दशरथ, मुहूर्त भर विकल हो, तदनन्तर ऋद हो बोले ॥४॥

मृतं मयि गतं रामे वनं मनुज्युङ्गवं । हन्तानार्ये ममामित्रे सकामाः सुखिनी भव ॥५॥

१ ग्रनर्थरूपा—पायरूपा। (गो०) २ ग्राटिद्धार्था—ग्रानिपन्नप्रयोजना। (गो०) ३ ग्रारायामास—सन्त्रेण्यामाम। (गो०)

हे पापिन ! मेरे मर जाने के बाद और पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्ड के बन जाने के अनन्तर सुखी हो कर तृ अपनी सब मनोकाननाएँ पूरी कर ॥४॥

स्वर्गेऽि खलु रामस्य कुरालं देवतरहम् । मत्यादेशाद्भिहितं धारियप्ये कर्यं वत ॥६॥

स्वने में भी जब देवता श्रीराम की कुशल पूँछेने श्रीर ( मेरे यह कहने पर कि, मैंने श्रीरामचन्द्र जैसे गुणवान् पुत्र को वनवास दिश्रा, जब वे ) सुके धिकारेंने, नव में श्रपना यह श्रामान-दर्श कैसे सह सकूंगा ? ॥६॥

केंकेय्याः त्रियकामेन रामः प्रवाजिता गया । यदि सत्यं त्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति ॥॥॥

श्रीर धिकार से वचने के लिए यदि में यह कहूँगा कि, "कैंकेश को प्रसन्न रखने के लिये मेंने श्रीरामचन्द्र को दनवास , दिश्रा;" नो मेरी इम बात पर कोई भी देवना विश्वास न करेगा श्रीर में मृठा सममा जाऊँगा ॥॥

> श्रप्तत्रेण मया प्रत्रः श्रमेण महता महान्। रामो लब्यो महावाहुः स कथं त्यज्यने मया ॥८॥

बहुत दिनों तक निःपुत्र रह कर, दरें कर्षों से तो मुके पुत्र मिले—सो महाबाहु श्रीरामचन्द्र को भला में केंसे त्याग सकता हूँ ? ॥≒॥

१ प्रत्यादेशाटभिद्वि-धिग्रार-वैमिभिद्दि । (गो०) २ धार्रादण्ये-सिंह्प्ये । (गो०) श्रूरश्र कृतविद्यश्र जितक्रोधः क्षमापरः । कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥६॥

शूर, विद्वान्, शान्त स्वभाव श्रौर सिहप्णु कमलनयन श्रीराम को मैं किस तरह देश निकाल दूँ ? ॥६॥

> कथिमन्दीवरश्यामं दीर्घवाहुं महावलम् । श्रिभराममहं रामं प्रेपयिष्यामि दएडकान् ॥१०॥

नीलकमर्लं की तरह श्याम शरीर वाला, लंबी मुजाश्रों वाला तथा सुन्दर श्रीराम को क्या में द्राडकवन में मेज सकता हूँ १॥१०॥

सुखानामुचितस्यैव दुःखेरनुचितस्य च। दुःखं नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥११॥ ्र

जो श्रीराम सुखों के योग्य श्रीर दु:खों के श्रयोग्य है, उस युद्धिमान श्रीराम को मैं दु:खो कैसे देख सकता हूँ ? ॥११॥

> यदि दुःखमकृत्वाद्य मम संक्रमणं १ भवेत् । श्रदुःखाहस्य रामस्य ततः सुखमवाप्तुयाम् ॥१२॥

दु:ख सहने के मर्वथा अयोग्य श्रीराम के दुं:ख को मैं विना देखे ही मर जाना तो मुक्ते स्वर्ग में तो मुख मिलता ॥१२॥

> नृशंसे पापसङ्कल्पे रामं सत्यपराक्रमम् । किं वित्रियेण<sup>२</sup> कैकेयि त्रियं योजयसे मम ॥१३॥

<sup>?</sup> एंक्सनं—देहान्तरं। (गो॰) २ विधियेग्-टग्डकारग्यगमनेन। (यि॰)

हे निर्देशिन् ! हे पापिन केंकेया ! तू मेरे प्यारे श्रीर सत्य पराक्रमी श्रीराम को किस लिए मुक्तसे वन भिजवानी है ? ॥१३॥

श्रकीर्त्तिरतुला लोके ध्रुवः परिभवश्र मे । तथा विलपतस्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥१४॥

ऐसा करने से दुनिया में मेरी वड़ी निन्दा और वदनामी होगी। इस प्रकार महाराज दशरथ को घवड़ाते और विलाप करते करते ॥१४॥

श्रस्तमभ्यागमत्स्यों रजनी चाभ्यवर्तत । सात्रियामा तथाऽऽतस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥१५॥ सन्ध्या हो गई श्रीर रात चढ़ने लगी। रात चाँदनी होने पर भी दुःखी महाराज को ॥१५॥

राज्ञां क्ष्विलपतस्तस्य न व्यभासत शर्वरी । तथैवोष्णं विनिःश्वस्य दृद्धो दृशरयो वृषः॥१६॥

श्रत्यन्त विलाप करने के कारण, वह रात श्रानन्दरायिनी न हुई। वृद्ध महाराज दशरथ चार त्रार गरम साँसें ले ॥१६॥

विललापार्तवदृदुःखं गगनासक्तलोचनः । न प्रभातं तवेच्छामि निशे नक्षत्रभूपणे ॥१७॥

दुखिया की तरह दुःखी हो, विलाप करने लगे। उनकी श्रॉखें श्राकाश की श्रोर जा लगीं श्रथान ने श्राकाश की लिहारने लगे श्रीर कहने लगे—हे नक्षत्रों से भूपित निमें! में तेरा प्रभावकाल नहीं चाहता॥१७॥

<sup>🤻</sup> पाठान्तरे विलपमानस्य ।

क्रियतां मे द्या भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलिः । श्रथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घृणाम् ।।१८॥ हे भद्रे ! मैं तुमसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, मेरे ऊपर दया कर, श्रथवा शीघ्र ही समाप्त हो जा । मैं इस निर्देशिन ॥१८॥

नृशंसां कैकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं महत् । एवधुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः ॥१६॥

श्रीर कूर कैकेया का मुख देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसने मुक्ते बड़ा दु:ख दिश्रा है। यह कह, महाराज पुनः हाथ जोड़ कर कैकेयी को ॥१६॥

प्रसाद्यामास पुनः कैकेयीं चेद्मव्रवीत् । साधुदृत्तस्य दीनस्य त्वद्गुगतस्य गतायुपः ॥२०॥

मनाने के लिए उससे वोले। मैं धर्मात्मा श्रीर दीन तेरे शरण श्राया हुश्रा श्रीर थोड़े दिनों जीने वाला हूँ ॥२०॥

प्रसादः क्रियतां देवि भद्रे राज्ञो विशेषतः । शून्ये न खज्ज सुश्रोणि मयेदं समुदाहतम् ॥२१॥

हे भट्टे ! विशेषतः यह जान कर ि, मैं राजा हूँ, छौर एकान्त में नहीं, में भरी सभा में श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा कर चुका हूँ (यदि खब श्रीराम का राज्याभिषेक न हुआ, नो लोग मेरी वड़ी निन्दा करेंगे।) तू मेरे ऊपर छुपा कर ॥२१॥

१ निर्घृ ग्राम्—िर्द्धाम् । (गो०) २ त्वद्गतस्य—न्वदेवस्यरग्रम्येत्यर्थः। (गो०)

कुरु साधु प्रसादं मे नाले सहृद्या हिस । प्रसीद देवि रामो मे त्वहत्तं राज्यमव्ययम् । लभतामसितापाङ्गे यशः परमवाप्तुहि ॥२२॥

हे वाले ! तू रस्ता है, श्रतः श्रपनी श्रोर मे श्रीराम को श्रम्य्य राज्य दे कर तू मुक्ते प्रसन्न कर। हे फेकियी! ऐसा करने से तेरी बड़ी नामवरी होगी॥२२॥

> मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । मियमेतद्दगुरुश्रोणि क्वरु चारुमुखंक्षणे ॥२३॥

ऐसा करने से मुक्ती को नहीं, किन्तु श्रीराम भरत श्रीर बढ़े बड़े लोगों को—बहाँ तक कि, समस्त संसार को बढ़ी प्रसन्नता होगी। है चारुमुखी! रामराज्याभिषेक होने है ॥२३॥

> विश्वद्धभावस्य हि दुष्टभावा ताम्रेक्षणस्याश्रुकत्तस्य राजः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विनापं भर्तुर्द्वशंसा न चकार वाक्यम् ॥२४॥

शुद्ध हृद्य महाराज दृशाय दीन हो विलाप करते हुए रोने लगे। रोते रोते उनकी दोनों श्रॉलें लाल हो गई. किन्तु न्युशामद श्रीर धमकी से भरे हुए उनके करूण विलाप पर इस दुष्टा कॅकेयी ने कुछ भी ध्यान न दिश्रा ॥२४॥

१ सहद्या-रसशा। (शि॰) २ विचित्र-प्रहाटनमस्मेनस्र्हि-तत्वात्। (गो॰)

ततः स राजा पुनरेव मृश्चितः
प्रियामदुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम् ।
समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति
क्षितौ विसंज्ञो निषपात दुःखितः ॥२५॥

महारान, कैंकेयी को श्रप्रसन्न देख श्रीर उसकी ऊटपटॉग वातं सुन, श्रीर श्रीराम का वनगमन निश्चय जान दुःखी हो कर श्रचेत हो गए श्रीर जुमीन पर गिर पड़े ॥२५॥

> इतीव राजो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः। विवोध्यमानः प्रतिवोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः॥२६॥

इति त्रयोटशः सर्गः ॥

इस प्रकार के कष्ट में खीर च्या च्या में दीर्घ निःश्वास त्यागते हुए, मनस्वी महाराज दशरथ ने वह रान काटी। प्रातःकाल होते ही (नित्य नियमानुसार) महाराज को जगाने के लिए वाजे वजे, किन्तु महाराज ने उनका बजाना रुक्या दिखा ॥२६॥

ग्रयोध्याकाराड का तैरहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

## चतुर्दशः सर्गः

---;0;---

पुत्रशोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि । विवेष्टमानमुद्धीक्ष्य सिक्ष्त्राकमिद्मन्नवीत् ॥१॥

पुत्रशोक से भिह्नलं, किंकर्त्तन्यविमृद् श्रार जमीन पर छट-पटाते हुए महाराज दशरथ को देख, पापिन केंकेयी वोली ॥१॥

पापं कृत्वैव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम् । शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमहिस् ॥२॥

हे राजन ! पहले यह प्रतिज्ञा कर कि. मैं श्रभी तुमे दो तर देता हूं श्रीर फिर उन्हें न देने का पाप कर, तुम पीड़ित हो जो पृथिवी पर लोट रहे हो, सो इसका क्या श्रभिगाय है ? ॥२॥

श्राहु: सत्यं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः । सत्यमाश्रित्य हि मया त्वं च धर्मप्रचोदितः ॥३॥ धर्म का मर्भ जानने वाले लोग सत्य ही को परम धर्म बतलाते हैं। सो मैं उसी सत्य का श्राश्रय ले कर तुमको धर्मपालन की प्रेरणा करती हूँ। श्रर्थात् वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ॥३॥

संश्रुत्य शैन्यः श्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः। प्रदाय पक्षिणे राजन् जगाम गतिमुत्तमाम् ॥४॥

देखो, पहले राजा शिव्य ने प्रतिज्ञा कर अपना गरीर तकः श्येन पक्षी को हे ढाला या और इससे छनको उत्तम गति प्राप्त हुई थी॥४॥ तथा ह्यलर्कस्तेजस्त्री ब्राह्मणे वेद्पारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याविमना दद्गे ॥४॥

इसी प्रकार तेजस्वी अलर्क ने किसी श्रंघे वेदपाठी ब्राह्मण के मॉगने पर, प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने डोनों नेत्र निकाल कर दें हिए थे ॥४॥

सरितां तु पतिः स्वरुपां मर्यादां सत्यमन्वितः । सत्यानुरोधात्समये वेलां स्वां नातिवर्तते ॥६॥

सव निंद्यों का स्वामी ससुद्र भी सत्य का पालन करने के लिए पूर्णमासी को भी, श्रपनी मर्यादा से श्रिधिक नहीं बढ़ता॥६॥

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः मतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनैवाप्यते परम् ॥७॥

सत्य ही (एकमात्र) मुख्यतः ब्रह्म है, सत्य ही धर्म की पराकाष्ट्रा है, श्रक्यय वेद भी सत्य ही का मुख्यतया प्रतिपादन करते हैं। सत्य से चित्त शुद्ध हो कर, ब्रह्म तक की प्राप्ति होती है।।७।।

सत्यं समजुवर्तस्व यदि वर्मे धृता मितः । स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम ॥८॥

हे राजन ! यदि श्रापकी धर्म में वृद्धि है, तो सत्य का पालन करते हुए, मुक्ते मेरे माँगे हुए दोनों चर दीजिए। क्योंकि श्राप वरदानी हैं।। ।।।

चर्मस्ये रहाभिकामार्थं र मम चैवाभिचोदनात्। प्रवाजय सुतं रामं त्रिः खल्च त्वां व्रवीम्यहम्॥॥॥

श्चाप श्रपता परलोक बनाने के लिए और मेरी प्रेरणा से राम को वन में भेज दो। यह बात में एक बार नहीं, नीन बार कहती हूं। (तीन बार कहने का श्रभिप्राय यह है कि, मैं श्रपनी बात को बदलूंगी नहीं) ॥६॥

> समयं<sup>३</sup> च ममाग्रेमं यदि त्वं न करिप्यसि । अप्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम् ॥१०॥

यदि श्राप राम को वन न भेजेंगे, तो इस श्रनाद्र को महन न कर, मैं श्रापके ही सामने श्रपने प्राण छोड़ दूँगी—( श्रर्थात श्रापके साथे स्नोवघ का पाप चढ़ाऊँगी )।।१०।।

> एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया। नाशकत्पाश<sup>प</sup>, गुन्मोक्तुं चलिरिन्द्रकृतं यया।।११॥

निर्भीक हो कैंफेर्या के उस प्रकार कहने पर, महाराज दृशस्य सत्य के पाश में वॅघ गए श्रीर वे डमी प्रकार उस पाश से न सूट सके जिस प्रकार वामन जी के सत्यपाश से राजा बिल नहीं लूट सके थे।।११॥

उद्गान्तहृद्यथापि विवर्णवद्नोऽभवत् । स ध्रुयो व परिस्पन्द्वन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥

१ धर्मस्य—परलोक्षिद्धिप्रयोगक्स्य । (वि०) २ श्राभिकामार्य—
• भ्रोत्यय । (गो०) ३ समयं—रामिववासनं । (गो०) ४ परिस्पन्दन्—
ठपेस्तिता । (गो०) ५ पार्यः—हत्यपार्यः । (गो०) ६ परिस्पन्दन्—
गन्छन् । (गो०)
वा० रा० श्र०—११

उस समय महाराज दृश्य पागल से हो गए, उनका चेहरा फीका पड़ गया। जिस प्रकार दो पहियों के बीच घूमती हुई धुरी चंचलता प्रकट करती है, उसी प्रकार उनका भी चित्त चंचल हो गया। अथवा जिस प्रकार दो पहिये की गाड़ी में जुता हुआ बैल (या घोड़ा) निकलने के लिए प्रयत्न करने पर भी विफल मनोरथ होने के कारण विकल होता है और उदास हो जाता है, उसी प्रकार महाराज दृश्य उदास और विफल हुए ॥१२॥

[टिप्पणी—शिरोमणि टीकाकार ने यही स्तर्थ किस्रा है—स राजा उद्भान्तहृद्यः स्झिलितिचत्तः स्त्रमदत् तत्र दृष्टान्तः युगचक्रान्तरं युग-चक्रयोमध्यं प्राप्येति शेपः परिस्पन्टन् निःसरणार्थम् चेप्टा कुर्वन् धुर्यः स्त्रमञ्ज्योनिव । ]]

विह्लाभ्यां च नेत्राभ्यापमश्यनिव स भूपतिः।
कृच्छा छैं यें ए संस्तभ्य कैकेयीमिद्म व्ववीत् ॥१३॥

चिन्ता और शोक के कारण महाराज देशरथ इतने विहुल हो गए थे कि, उन्हें कुछ भी देख नहीं पड़ता था अर्थात् उस समय वे अन्धे की तरह हो गए थे। बड़ी कठिनाई से धेर्य धारण कर और भन को चश में कर, वे फिर कैंक्यी से यह बोले (अथवा कातर हृष्टिसे देखते हुए महाराज ने बहुत कष्ट से अर्थार होकर कैंक्यी से कहा )।।१३।।

यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरश्रो पापे मया भृतः । नं त्यजामि स्वजं<sup>२</sup> चैव तव पृत्रं सह त्वया ॥१४॥ हे पापिन ! विवाह के समय श्रांग्र के मामने वैदिक मंत्रो-

१ प्रपश्यात्रव—ग्रन्धइवस्थितः भूमिपः । (गो०) २ स्वजं—स्व-स्माञातमि । (गो०)

बारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था, उस हाथ को मैं अपने श्रीरस जात; किन्तु तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण, अपने पुत्र भरत सिहत तुमे आज छोड़ता हूँ। (अर्थान आज से न तो तू मेरी की रही और न तेरी कोण से जन्मा भरत मेरा पुत्र ही रहा)।।१४॥

[टिप्पणी—यह एक प्रकार की "तलाक" Divorcen 'है। किन्तु वास्तव में हिन्दू समाज में जो प्रतिज्ञा श्रिश श्राटि देवताश्रों के समज्ञ की जाती है, वह श्रामिट है। शिंशारिक व्यवहार की हाँछ ने मले ही पति श्रपनी पत्नी को छोड़ दे, किन्तु पारलौकिक सम्बन्ध का विच्छेट नहीं होता। महाराज दशरथ द्वारा कैंकेची की तलाक को बात, यहों लिखी ही है। श्रागे उत्तरकाएड में श्रीगम बी द्वारा सीता जो के परित्याग की कथा भी मिलेगी।]

भयाता रजनी देवि सूर्यस्योद्यनं प्रति।

श्रभिषेकं गुरुजनस्त्वरियप्यति मां भ्रुवम् ॥१५॥

हे देवि ! श्रव रात वीतने पर है और सूर्य भगवान् उदय होने वाले हैं। श्रतः गुरुजन लोग श्रा कर श्रवस्य ही श्रीराम-राज्याभिषेक जल्दी करने के लिए मुक्ते शेरित करेंगे ॥१४॥

रामाभिषेकसम्भारस्तद्र्यमुपकल्पितः ।

रामः कारियतच्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम् ॥१६॥

श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक के लिए जो मामग्री टकर्टी की गई है, उससे श्रीभिषेक तो न होगा, किन्तु उससे श्रीगम मेरी श्रम्त्येष्टि किया करेगा ॥१६॥

ं त्वया सपुत्रया नेत्र कर्तन्या सिललिकिया । ज्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम् ॥१७॥ स्वबरदार ! तू या तेरा पुत्र भरत मेरे प्रेतकर्म में तुम न लगावे। क्योंकि जब तू श्रीराम के राज्याभिषेक में वाधा डाल रही है, तब मेरा श्रीर तेरा या तुमसे सम्बन्ध रखने वाले लोगों का सुमसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रह सकता ॥१०॥

[ टिप्पग्री—इसी लिए मंहात्मा तुलसीदास की ने कहा है—

जिनके प्रिय न राम वैदेही
तिजए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही।
महात्मा नी भी इसी उक्ति को महात्मा दशरथ ने यहाँ चरितायं
किन्ना है।

न च राक्रोम्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्व तथा सुखम् । हतहर्ष निरानन्दं पुनर्जनमवाङ्ग्रुखम् ॥१८॥ श्रीरामाभिषेक से प्रसन्नमुख श्रीर उसके श्रमाव से क्लेशित दृए लोगों का उदासमुख मुक्तसे नहीं देखा जायगा ॥१८॥

तां तथा ब्रुवतस्त्स्य भूमिपस्य महात्मनः। मभाता शर्वरी पुरुषा चन्द्रनक्षत्रशालिनी ॥१६॥

महात्मा महाराज दशरथ के इस प्रकार बोलते वोलते चन्द्रमा श्रीर तरेयों से सुशोभित रात बीत गई श्रीर संवेरा हो गया ॥१६॥

ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं प्रनः।
जवाच परुपं वाक्यं वाक्यज्ञा रोपमृष्ठिता ॥२०॥
वात कहने में श्रत्यन्त चतुरा श्रीर पापिष्टा कैकेयी श्रत्यन्त
कुद्ध हो महाराख से पुनः कठोर वचन कहने लगी ॥२०॥
किमिदं भापसे राजन्वाक्यमङ्गरुजोपमम्।
श्रानाययितुमिक्षष्टं पुत्रं रामिमहाहसि ॥२१॥

१ श्रद्धक्त्रोपमम्-- छर्गङ्गन्यास महान्याविसहरां (गो॰)

हे राजन् ! सर्वोद्ग में न्याप्त महान्याधि वाले पुरुष की तरह तुम यह क्या वक्रमक कर रहे हो ? श्रव तुम राम को यहाँ बुलवास्रो ॥२१॥

स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामंवनेचरम् । निःसपनां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२२॥

मेरे पुत्र भरत को राजिसहासन पर विठा छीर राम को वन भेज मुक्ते सौतहीन कर दो, तभी तुम इतहत्य श्रर्थान श्रपनी वात के पूरे कहला सकोगे ॥२२॥

स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदंन हयोत्तमः । राजा प्रचोदितोऽभीक्ष्णं कैंकेयीमिद्मववीत् ॥२३॥

उस समय कैंकेयी द्वारा वार वार प्रेरित किए जाने पर, महा-राज दशरथ की वैसी ही दशा हुई, जैसी कि किसी उत्तम जाति के घोड़े की चामुक से गारे जाने पर, होती हैं। वे चोले ॥२३॥

धर्मयन्धेन वद्धांऽस्मि नष्टा च मम चेतना ।

. ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम् ॥२४॥

इस समय सत्यपाश में जकड़ जाने से मेरी युद्धि काम नहीं करती। श्रव में श्रवने ब्येष्ठ श्रीर प्यारे पुत्र श्रीराम को देखंना चाहती हूं ॥२४॥

> ततः प्रभातां रजनीद्धदिते च दिवाकरे । पुरुषे नक्षत्रयोगे च ग्रहुर्ते च समाहिते ॥२५॥

इतने में खरेरा भी हो गया, रात दीत गई. सूर्य भगवान् उन्य हुए। पुरुष समय पर शुभ नत्त्र श्रीर शुभ गुरुर्वकाल भी छा उपस्थित हुए॥२४॥

## वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिष्टतस्तदा । उपसंग्रह्य सम्भारान् मिववेश पुरोत्तमम् ॥२६॥

सर्वगुणसम्पन्न भगवान् वसिष्ठ अपने शिष्यों के साथ भौर श्रभिषेक की सामग्री लिए हुए उत्तम पुरी में आए ॥२६॥

[टिप्पणी—''प्रिनिवेश पुरोत्तमम्'' इससे जान पड़ता है कि, विष्ठादि '
अप्रिपिगण जो महाराज दशरथ के मंत्रिमण्डल में थे, वस्ती में नहीं रहते
थे । उनके आवासस्थान नंगर के किसी वाहिरी भाग में किसी एकान्त
स्थल में बने हुए थे । ]

[टिप्पणी—जिस समय विषष्ठ जी नगरी में श्राप् उस समय की पुरी की सजावट उन्होंने किस प्रकार की देखी, इसका वर्णन श्रागे दिशा गया है।]

#### सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूपिताम् । विचित्रक्कसुमाकीर्याः नानास्रग्मिर्विराजिताम् ॥२७॥

राजाधानी की सब सड़कें स्वच्छ थीं, उन पर छिड़काब किन्ना गया था। जिधर देखो उधर ध्वजाएँ एवं पताकाएँ फहरा रही थीं। तरह तरह के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे श्रीर जगह-जगह पुष्पमालाएँ लटक रही थीं ॥२७॥

## संहृष्टमनुनोपेतां समृद्धविषणापणाम् । महोत्सवसमाकीर्णां राघवार्थे समृत्सुकाम् ॥२८॥

सय लोग प्रमन्नचित्त देख पड़ते थे। वाजारों की दृकानों में तरह तरह के माल भरे हुए थे। श्रीरामराज्याभिषेक के उपलच्च में लोग तरह-तरह के उत्सव मना रहे थे छोर श्रीरामाभिषेक देखने को उत्सुक हो रहे थे।।२६॥ चन्दनागरुध्पेश्च सर्वतः प्रतिधृपिताम् । तां पुरीं समतिकम्य पुरन्दरपुरोपमाम् ॥२२॥

चारों श्रोर चन्द्रन श्रीर श्रगर मिली धूप जलाने से सुगन्ध चढ़ रही थी। इस प्रकार की श्रमरात्रती के तुल्य श्रयोध्यापुरी में हो कर ॥२६॥

> द्दर्शान्तःपुरं श्रेष्टं नानाद्विजगणायुतम् । पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मर्णेरुपशोभितम् ॥३०॥

वसिष्ठ जी श्रेष्ठ राजमिन्दर में पहुँचे। उन्होंने वहाँ देग्वा कि राजमिन्दर के द्वार पर, श्रानेक द्विज, पुरवासी श्रीर ब्राह्मण श्रपनी वयस्थिति से वहाँ की शोभा वढ़ा रहे हैं ॥३०॥

> यज्ञविद्धिः सुसम्पूर्णं सदस्यैः परमहिर्जः । तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचकाम तं जनम् ॥३१॥

वहाँ पर यझिकया में कुशत ब्राह्मण भी उपिथन है, राजरूर-बारी भी जमा है। ब्राह्मण, ज्ञिय प्रीर वेश्य जाति के चड़े-बहें प्रतिष्ठित लोगों की भीड़ लगी हुई है। भाड़ का हटाते हुए किमी वरह बसिप्ट जी श्रम्त:पुर के द्वार पर पहुँचे ॥३१॥

विषष्ठः परमगीतः परमिर्विविश च ।
स त्वपश्यद्विनिष्कान्तं समन्त्रं नाम सारिषम् ॥३२॥
द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं भियदर्शनम् ।
तमुवाच महातेनाः स्तपुत्रं विशारदम् ॥३३॥
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् ।
इमे गङ्गोदक्षयद्याः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः ॥३४॥

महर्षि विसिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक अन्तःपुर में प्रवेश किया। भीतर जाते समय अन्तःपुर के द्वार पर उनकी भेंट शोभनमूर्ति सारथी सुमंत्र से हुई, जो भीतर से वाहिर आ रहे थे। महातेजस्वी विशष्ठ जी ने बुद्धिमान सूतपुत्र सुमंत्र से कहा—हमारे यहाँ आने की सूचना तुरन्त। महाराज को दो। याथ ही यह भी कह देना कि, विसिष्ठ जी अपने साथ सोने के विदेश में गङ्गा जल और सागर जल। १३२॥३३॥३४॥

श्रांदुम्बरं भद्रपीठमभिषेकार्थमाहृतम् । सर्ववीजानि गन्धांश्र रत्नानि विवधानि च ॥३५॥

श्रार श्रभिषेक के समय राजकुमार के वैठने के लिए गूलर की लकड़ी की चौकी भी लाए हैं। सब प्रकार के बीज सब सुगन्ध-, युक्त वस्तुएँ, श्रीर भाँति-भाँति के रत्न ॥३४॥

भौद्रं दिध घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः । अष्टों च कन्या रुचिरा मत्त्रश्च वरवार्णः ॥३६॥

शहर, रही, घी, ग्वीलें, कुश, फूल, दृध, आठ सुन्दरी कन्याणें. मन्त सफेर हाथी ॥३६॥

चतुरश्वो रथः श्रीमान्निस्त्रिशो धतुरुत्तमम् । वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसिनियम् ॥३७॥

चार घोट्रों का रथ, उत्तम खड्ग, सुन्दर घतुप, कहारी सहित पालकी, चन्द्रमा के ममान उज्ज्वल छत्र ॥३७॥

रवेते च वालव्यजने मुङ्गारश्च हिर्ण्मयः। हेमदामपिनदृश्च ककुद्यान पाण्डुरो दृपः॥३८॥ हो सफेद चॅबर, सोने की मारी. सोने के पात्रों से यदे हुए मीगों वाला सफेद वेल ॥३८॥

केसरी च चतुर्दं ध्रो हरिश्रेष्टो महावलः।

सिंहासनं च्यात्रतृतुः समिद्धश्च हुताशनः ॥३६॥

चार दाढ़ का शेर. वहा यत्तवान घोट्टा, मिहासन, वाघम्यर, सिम्रास, श्रीप्र ॥३६॥

सर्ववादित्रसङ्घाश्र वेश्याश्रालङ्कृताः स्त्रियः।

श्राचार्यो ब्राह्मणा गावः पुण्याश्र मृगपिष्ठणः ॥४०॥

सत्र प्रकार के वाजे, शृद्धार किए हुई गेंडियाँ. प्राचार्य. मायतः गी, हिरन प्रीर पत्ती मीजूद हैं ॥४०॥

पौरजानपदश्रेष्ठा नेगमारच र गर्गः र यह ।

एने चान्ये च वहवः त्रीयमाणाः त्रियंवदाः ॥४१॥

मुित्या पुरवामी, श्रपने समुरायों को माध लिए हुए गराजन लोग तथा उनके अतिरिक्त और मी श्रनेक मजन, प्रेम ये माय श्रीर प्रिय चपन बोलते हुए ॥४१॥

> श्रमिपेकाय रामस्य सह तिष्टन्ति पार्थियः। त्वरचस्त्र महाराजं तथा समुद्रितंऽहनि ॥४२॥

जपने खपने राजाधों के नाथ श्रीरामनन्त्र ना प्रभिषेक देन्यने को चाए हुए हैं, महाराज से जा कर कटो कि जल्दी करें ॥४२॥

पुष्ये नक्षत्रयोगं च रामा गञ्यमवाष्त्रयात्। इति तस्य वचः श्रुत्वा स्तपुत्रो महात्मनः ॥४३॥

१ नैगमाः—विश्वतः। (वि०) २ गर्थः—स्वतरीः। (वि०)

जिससे पुष्य नत्त्रत्र में श्रीरामचन्द्र जी को राज्य मिल जाय चिसप्ट जी के ये वचन सुन, महात्मा सुमंत्र ॥४३॥

स्तुवन्तृपतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम् । तं तु पूर्वोदितं दृढं द्वारस्था राजसम्मतम् ॥४४॥

महाराज की जैजैकार पुकारते हुए राजभवन के भीतर जाने जागे। महाराज ने चूढ़े सुमंत्र की ढ्योढ़ी माफ कर दी थी ( श्रर्थात् महत्त के द्वारपालों को श्राज्ञा दे दी थी कि, सुमंत्र को रोकें नहीं) ॥४४॥

[टिप्पणी—इस श्लोक में सुमंत्र के लिए "वृद्ध" शब्द आया है। अतः इससे जान पड़ता है कि, सुमंत्र की ढ्योढ़ी इसी लिए माफ कर टी गईं, थी कि वे त्रूढ़े थे। अन्य लोग विना स्चना दिए रनवास में नहीं जा सकते थे।

न शेक्करभिसंरोद्धं राज्ञः प्रियचिकीर्पवः । स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजिज्ञवान् ॥४५॥

श्रतः महाराज की प्रसन्नता के लिए (श्रर्थात् महाराज के श्राज्ञानुसार) द्वारपालों ने सुमंत्र को भीतर जाने दिश्रा श्रीर उन्हें रोका नहीं । सुमंत्र महाराज के निकट पहुँच गए। किन्तु वे उस समय की महाराज की श्रवस्था से श्रपरिचित थे।।४४॥

वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे । नतः मृतो ययाकालं<sup>२</sup> पार्थिवस्य निवेशने ॥४६॥

१ पूर्वोदिनं—ग्रयं मर्वेटा ऋनिवार्य इति रामा पूर्वमुक्तं। (गो०) ≈ यथाकालं—ग्राप्तः शक्दि। (गो०)

श्रतः (शिष्टाचार के नियमानुसार ) सुमंत्र परम प्रमन्न हो महाराज की वैसी ही स्तुति करने लगे जैमा कि, प्रातःकाल राजात्रों की स्तुति करने की उस समय पद्धति थी ॥४६॥

> सुमन्त्रः पाञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम् । यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोद्ये ॥४७॥

सुमंत्र ने हाथ जोड़ कर महाराज की ग्तुति की। वे योले—हें महाराज! जिस प्रकार सूर्योदय होने पर तेजम्बी मागर हर्पित होते हैं ॥४७॥

शीतः शीतेन मनसा तथानन्द्य नः खतः । इन्द्रमस्यां तु वेलायामभितुष्टाव मातलिः ॥४८॥

उसी प्रकार श्राप प्रसन्न हो कर, प्रसन्न मन से, हम लोगों को हर्पित कीजिए। इसी समय (श्रर्थान् मनेरे) उनके सार्थी मानलि ने उनकी स्तुति की थी ॥४=॥

सोऽनयहानवान् सर्वास्तथा त्यां वोधयाम्यहम् । वेदाः सहाङ्गविद्याश्र यथा ह्यात्मभुवं विभुम् ॥४६॥ ब्राह्मणं वोधयन्त्यद्य यथा त्यां वोधयाम्यहम् । श्रादित्यः सह चन्द्रेण यथा भृतथरां शुभाम् ॥५०॥

तव इन्द्र ने सब श्रमुरों को परान्त किया था। उमी प्रकार में भी श्रापको जगाता हूँ। जिस प्रकार माद्गोपाद्र वेदिवाएँ द्रव्य जी को जगाती हैं, उसी प्रकार में भी श्रापको जगाता है। जिस प्रकार सूर्यदेव चन्द्रमा सहित सब प्राणियों को धारण करने वानी वीर शुभ ॥१९६॥१०॥ वोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां वोधयाम्यहम्। उत्तिष्ठाश्च महाराज कृतकौतुकम्झलः ।। ॥ १॥

पृथिवी को जगाते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रापको जगाता हूँ। हे महाराज! उठिए श्रीर शुभ वेष वना सब को दर्शन दे श्रानन्दित कीजिए ॥४१॥

विराजमानो वपुषा सेरोरिव दिवाकरः।

सोमसूर्यों च काकुत्स्थ शिववैश्रवणाविष ॥५२॥

श्रीर वसन श्राभूपणों द्वारा शरीर श्रलङ्कृत कर, सुमेर पर्वत पर सूर्य की तरह शोभा को प्राप्त की जिए। हे काकुत्स्य! चन्द्र, सूर्य, शिव, कुवेर ॥५२॥

वरुणश्चामिरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते ।

गता भगवती रात्रिरहः शिवग्रुपस्थितम् ॥५३॥

वरुगा, श्रिप्त श्रीर इन्द्र सब श्रापको विजय प्रदान करें। देखिए भगवती निशा वीत गई श्रीर मङ्गलकारी दिन उपस्थित हो गया है ॥५३॥

प्रतिघुध्यस्य राजर्षे क्रुरुकार्यमनन्तरम् । जपतिष्ठति रामस्य समग्रमभिषेचनम् ॥५४॥

हे गर्जर्पे! उठिए श्रीर श्रागे के कार्यों को कीजिए। क्योंकि श्रमिपेक का मामान नैयार है।।४४॥

पोरजानपदंश्चापि नेगपेश्च कृताञ्जलिः । ययं वसिष्ठो भगवान्द्राह्मसैं: सह तिष्ठति ॥५५॥

१ कत्रीतुरमञ्जलः—सर्वानग्टात्पादमाय कृतदेहालङ्कार इत्यर्थः । (गो०)

नगरनित्रासी तथा जनपदनित्रासी एतं महाजन लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान वसिष्ठ जी भी त्राव्यणों सहित प्रा गए हैं ॥४४॥

> क्षित्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिपेचनम् । यथा सपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायकाः ॥५६॥

हे राजन्! श्रीरामचन्द्र जी के श्रमियेक का कार्य श्रारम्भ करने की श्राक्षा शीघ्र दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार चरवाहे के विना पशु, सेनापति के विना फीज ॥४६॥

यथा चन्द्रं विना रात्रिर्यथा गावो विना द्वपम्। एवं हि भवता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते।।५७॥

चन्द्रमा के बिना गत्रि, श्रीर सॉड़ के बिना गी, किमी काम की नहीं—वैसे ही राजा के बिना राज्य भी किसी काम का नहीं ॥ १७॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्यवत् । श्रभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ॥५८॥

सुमंत्र के ऐसे शान्तियुक्त वचन सुन. महाराज फिर शोक कें इब गए॥४८॥

ततः स राजा तं स्तं सन्नहर्णः सुतं प्रति । शोकरक्तेंक्षणः श्रीमानुद्वीच्योवाच धार्मिकः ॥५६॥

फिर कुछ सँमल और श्रीराम के शोक में प्रसित हो, नारे कोध के लाल आंखें कर, धर्मात्मा श्रीमान् दशर्य ने सुमंद्र की त्रीर देखा और उनसे कहा ॥४६॥ वाक्येंस्तु खल्ज मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि । सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्टा दीनं च पार्थिवम् ॥६०॥

हे सुमंत्र ! तुम्हारे ये स्तुतिवाक्य सुक्ते पुनः श्रत्यन्त कप्टदायक हुए हैं। सुमंत्र महाराज की यह करुण वाणी सुन श्रीर उनकी दीन दशा देख ॥६०॥

प्रमृहीताञ्जलिः प्रहस्तस्माहेशादपाक्रमत् । यदि वक्तुं स्वयं दैन्याच शशाक महीपतिः ॥६१॥

- हाथ जोड़, जहाँ पहले खड़े थे वहाँ से कुछ पीछे हट कर खड़े हुए। जब महाराज दीनता के कारण कुछ और न बोल सके ॥६१॥

तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच ह । सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः ॥६२॥

तव अपना काम वनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से वोली। हे सुमंत्र ! राम के अभिषेक के आनन्द में मग्न होने के कारण महाराज को रात मर नींद नहीं आई ॥६२॥

प्रजागरपरिश्रान्तो निद्राया वशमेयिवान् । तद्दगच्छ त्वरितं स्त राजपुत्रं यशस्त्रिनम् ॥६३॥

रान भर जागने के कारण थक कर वे अब सो रहे हैं। अनः हे सूत ! तुम फीरन जा कर यशम्बी राजकुभार ॥६३॥

राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा । स मन्यमानः कल्याणं हृद्येन ननन्द् च ॥६४॥ राम को यहाँ बुला लाखो। इसमें सोचने विचारने की खावश्यकता नहीं है। यह सुन, मुमंत्र ने सममा कि श्रीरामचन्द्र जी के खाने से महाराज का मन ठीक ठिकाने होगा, श्रतः वे प्रसन्न हुए ॥६४॥

निर्जगाम च सम्प्रीत्या त्वरिता राजणासनात् । सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥६५॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र के बुलाने में महाराज की श्राहा समक प्रसन्न होते हुए तुरन्त वहाँ से चल दिए। किन्तु रास्ते में वे सोचने लगे कि, कैंकेयी ने श्रीरामचन्द्र को क्यों तुरन्त बुलाने को कहा, है ॥६४॥

व्यक्तं रामांऽभिषेकार्थमिहायास्यति धर्मवित् । इति म्तो मितं कृत्वा हर्पेण महता हतः । निर्जगाम महावाह् राघवस्य दिदृक्षया ॥६६॥ सागरहदसङ्काशात्समन्त्रोऽन्तःपुराच्छुभात् । निष्क्रम्य जनसम्वाधं दद्शं द्वारमग्रतः ॥६७॥

फिर तुरन्त ही उन्होंने विचारा कि, शीघ राज्याभियेक कार्य श्रारम्भ करवाने की धर्मात्मा महाराज दशरथ ने शीरामचन्द्र की युलवाया है। यह विचार मन में उत्तक होते ही, मुमंत्र बहुत प्रसन्त हुए श्रीर श्रीरामचन्द्र जी के पास जाने की उस मनी-हर श्रन्त:पुर में से जो मागर के बीच न्धित तहांग की तरह था, निकले श्रीर दरवाजे के श्रागे लोगों की घटी भीदः देखी ॥६६॥६॥

> ततः पुरस्तात्सहसा विनिर्गतो महीभृतो द्वारगतान् विलोकयन्।

## ददर्श पौरान् विविधान् महायना-नुपस्थितान् द्वारग्रुपेस्य विष्ठितान् ॥६८॥

इसि चतुर्दशः सर्गः॥

सुमंत्र ने द्वार पर शीव्रता से जा कर देखा कि, राजमवन के दरवाजे पर राजा लोग श्रीर बढ़े बढ़े श्रमीर व रईस श्रा कर विठते जा रहे हैं ॥६८॥

श्रयोध्याकारङ का चौदहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।



## पञ्चदशः सर्गः

--:0:---

ते तु तां रजनीप्रध्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थानं १ सह राजपुरोहिताः ॥१॥

उस रात के बीतने पर श्रीर सर्वेरा होने पर, वेदझ ब्राह्मण-नाण राजपुरोहितों के साथ राजद्वार पर श्रा कर, उपस्थित .हुए ॥१॥

श्रमात्या वलमुख्याश्च मुख्या ये निगंमस्य च । राघवस्याभिषेकार्थे श्रीयमाणास्तु सङ्गताः ॥२॥ राजमंत्रिगण, सेनापति श्रीर बड़े बड़े महाजन श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक देखने से राजद्वार पर प्रसन्न चित्त हो जमा

हुए ॥२॥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> उपस्थानम्—राजद्वारम् । (शि॰)

ं डिंदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहिन । ृलग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥३॥

सूर्य के उद्य होने पर, जब पुष्य नक्तत्र श्रीर कर्कट लग्न का समय, जिसमें श्रीरामचन्द्र जी का जन्म हुआ था, उपस्थिन हुआ, ॥३॥

श्रमिपेकाय रामस्य द्विजेन्द्रेरुपकल्पितम्? । काश्चना जलकुम्भाध भद्रपीठं२ स्वलंकृतम् ॥४॥

• तव उत्तम दत्तम ब्राह्मणों ने श्रीरामचन्द्र जी के श्रीभेषक के लिए जल से भरे हुए सोने के कलसे श्रीर श्रीरामचन्द्र जी के चैठने के लिए सजा हुआ मद्रपीठ, ययाम्थान सजा कर ॥४॥

रयश्च सम्यगास्तीर्णो भास्त्रता व्याघनर्मणा । गङ्गायमुनयोः पुरुयात्सङ्गमादाहतं जलम् ॥५॥

चमचमाता रथ, जिसमें ज्यात्राम्बर विद्या हुआ था प्राया. नथा गङ्गा यसुना के एवित्र सद्गम् का जल ला कर रगा गया ॥४॥

याश्रान्याः सरितः पुण्या हृदाः कृषाः सरांसि च । प्राग्वाहाश्चोध्यवाहांश्च तिर्यग्वाहाः समाहिताः ॥६॥

इनके श्रितिरिक्त जितनी पुर्व्यसिलला निद्यों, कुरह, कृप, श्रीर तालाव, पश्चिम की श्रीर वहने वाली (नमरा श्रीर तापनी), ऊपर से नीचे की श्रीर वहने वाली श्रीर टेट्री नेट्री हो कर बहने वाली निट्यों हैं ॥६॥

१ उपकल्पितं— समीपेप्रापितम् । (दिः) ः भार्यः दं—महर्गनाः चित्तिपीठविरोपं। (शि॰) वाः रा० काः—१२ ताभ्यश्रैदाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्र सर्वशः । सलाजाः क्षीरिभिश्छन्ना घटाः काश्रमराजताः ॥७॥ पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । क्षोदं दिध वृतं लाजा दर्भाः सुर,नसः पयः ॥८॥

उन सब के जल और सब समुद्रों के जल वहाँ ला कर सोने चॉदी के चमचमाते हुए कलसों में रखे गए। पिनत्र तीर्थ जलों से भरे उन कलसों के मुखों पर गूलर वट आदि चीर बचों की टहनियाँ तथा कमल पुष्प और कमल पत्र पड़े हुए थे। मधु, दही, घी, लाजा, दुश, अच्छे अच्छे फूल भौर दूध लाकर रखें गए थे।।।।।।।।।

वेश्याश्चैव शुभाचाराः सर्वाभ्राणभूषिताः ।
चन्द्रांशुविकचप्रख्यं काञ्चनं रत्नभूषितम् ॥६॥
सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनग्रुत्तमम्।
चन्द्रमण्डलसङ्काशमातपत्रं च पाण्डुरम् ॥१०॥
सज्जं द्युतिकरं श्रीमद्भिषेकपुरस्कृतम् ।
पाण्डुरश्च द्यपः सज्जः पाण्डुरोऽश्वश्च सुस्थितः ॥११॥

वहाँ, मद्गल वेप बनाए और विद्या बिद्या कपड़े और गहने पिहने हुए वेश्याएँ भी चपिश्यत थीं। चन्द्रिकरणों के समान नवच्छ सोने की बनी और रत्नजटित डेडियों वाले उत्तम चमर भी श्रीरामचन्द्र जी के श्रीभिषेक की सामग्री के माथ रखे हुए थे। चन्द्रमण्डल की तरह गोल और चमचमाता तथा सफेट हुन भी

६ शुभानाराः—म्हलदेषयुक्ताः । ( गो० )

राज्यामिपेक के लिए विद्यमान था। सफेट हेल और सफेट सहा हुआ घोड़ा भी वहाँ खड़ा हुआ था ॥६॥१०॥११॥

प्रसत्थ<sup>१</sup> गजः श्रीमानीपवाद्यः<sup>२</sup> प्रतीक्षते । श्रष्टो च कन्या रुचिराः सर्वाभरणभृपिताः ॥१२॥

मद चुचियाता हुन्ना राजाच्यों के घढ़ने योग्य हाथी भी मीजूट

भद चुनियाता हुआ राजाया के पदन यान्य हाया मा माजूर था। सुन्दरी और वसन भूषण से घर रृष्टत छाठ कन्गार्ग भी उपन्थित थीं ॥१२॥

वादित्राणि च सर्वाणि वन्टिनश्च तयाऽपरे ।
इक्ष्याक्णां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम् ॥१३॥
तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ।

ने गाजवचनात्तत्र.समवेता महीपतिम् ॥१४॥

वीगा आदि सव प्रकार के माद्रतिक वाजे. वंदीवन तथा

सूत मागधादि सभी एकत्र हुए। कहाँ तक गिनाया जान नारांश यह है कि, इदवाकुवंशीय राजाओं के राज्याभिषेक में जो नामर्गा श्रपेत्तित होनी चाहिए थी. वह सब श्रीरामराज्याभिषेक रे लिए महाराज दशरथ के खाडानुसार लोग ले से कर वहाँ उपस्थित

श्रदश्यन्तोऽब्रुवन् को नु राज्ञो नः प्रतिवेटयेत् । न पश्यामश्र राजानमृद्धितश्र दिवाकरः ॥१५॥ राजद्वार पर उपस्थित लोगो ने जब समय हो भुजने पर भी

द्वप ये ॥१३॥१४॥

महाराज इशरथ को न देखा. तत्र उपस्थित जन प्रापम में छहून

१ प्रस्ता.—प्रकर्षेणसदस्मदः । ( नो० ) २ न्यीवरुष्यः,—राजनातः । (गो० ) त्तो कि। हमारे आने की सूचना महाराज को कौन पहुँचावेगा। देखो सूर्य भगवान उद्य हो चुके, किन्तु महाराज का दर्शन अभी तक नहीं हुआ।।१४॥ - प्रान्ता, न

> यौवराच्याभिपेकश्च सज्जो समस्य धीमतः। इति तेषु ब्रुवाखेषु सार्वभौमान् महीपतीन्।।१६॥

बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र के अभिपेक के लिए सब तैंचारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकार लोग आपस में कह रहे थे कि, आमंत्रित बड़े राजाओं से अप्रदा

> श्रव्रवीत्तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः । रामं राज्ञो नियोगेन्नव्त्वरया प्रस्थितोऽस्म्यहम् ॥१७॥ ,

·राजसम्मानित सुमंत्रे ने यह कहा कि, महाराज के आजा-नुसार में श्रीरामचन्द्र जी को ला्ने के लिए तुरन्त जा रहा हूँ ॥१०॥

पूज्या राज्ञो भवन्तस्तु रामस्य च विशेषतः । श्रहं पुच्छामि वचनात्सुर्खमायुष्मतामिह ॥१८॥

्राह्मः राज्ञः सम्प्रतिषुध्यस्य यच्चागमनकारणम् । इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्र ॥१६॥

श्रीप्रजोग महाराज और विशेष कर श्रीरामचन्द्र के सम्मान भाजन हैं । श्रतः में लौट कर श्राप्रकी श्रोर से इस वात को (कि महाराज के न प्रधारने का क्या कारण है ) महाराज से, जो श्रभी सो कर उठे हैं, पूँ छता हूँ । यह कह कर श्रति वृद्ध सुमंत्र श्रन्तः पुर के द्वार पर जाकर, ॥१८॥

१ पुराग्वित्--चिरकालकथाभिज्ञ: श्रतितृद्ध इति । (वि०)

सदाऽसक्तं व तद्वेशम सुमृन्त्रः मिववेश हर्न क्रिकंट - तुष्टावास्य तदा वंशं मिवश्य च विशांपतेः ॥२०॥

वेरोकटोक राजभवन के भीतर चले गए । ( तत्कालीन प्रथानुसार ) वंशपरम्परा की वड़ाई करते हुए, धुमंत्र ने, उस कमरे में प्रवेश किंग्री, जिसमें महाराज पड़े थे।।२०॥

शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत् । सोत्यासाद्य तु तद्वेशम् क्तिरस्करणिश्मन्तरा । १२१।। श्राशीभिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम् । सोमसूर्यौ च काकुतस्य शिववैश्चवणाविष ॥२२॥

सुमंत्र महाराज के सोने के कमरे में पहुँच श्रीर चिक की श्राड़ में खड़े हो कर, महाराज को को श्रीवाद दे, उनको प्रसन्न करने लगे श्रीर कहने लगे, हे काकुत्स्थ ! चृन्द्र, सूर्य, शिव, कुवेर, ॥२१॥२२॥

वरुणश्रामिरिन्द्रश्च विजयं मिद्रश्रुन्तु ते ।
गता भगवती रात्रिरहः शिवग्रुपस्थितम् ॥२३॥

वरुण, श्रमि, इन्द्र श्रापको विजय दें। भगवती निशा वीत चुकी और सुप्रभात हो चुका है ॥२३॥ उ

बुध्यस्व तृपशाद् ल कुरुं कार्यमनन्तरम् । ब्राह्मणा वलमुख्याश्च नैगमाश्चागता तृप ॥२४॥

१ सदासक्तं—सर्वदास्त्रनिवारितं। (गो०) २ तिरस्करिण्—यवनिका चिक इति नाम्ना लोके प्रसिद्धामित्यर्थ: (शि०) ७

हे राजसिंह! उठिए श्रौर जो कार्य करने हैं उन्हें कीजिए। त्राह्मण, सेनापति, महाजन श्रौर सामन्त राजा लोग श्राए हुए हैं ॥२४॥

द्शनं तेऽभिकांक्षन्ते प्रतिबुध्यस्य राघव !

स्तुवन्तं तं तदा सृतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् ॥२५॥
श्रीर वे त्रापके दर्शनों की अभिलापा करते हैं। हे राघव !

अर व आपक दशना का आमलापा करत है। ह रावव : उठिए, तव इस प्रकार स्तुति करते हुए मंत्रिप्रवर सुमंत्र से ॥२४॥

प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमत्रवीत् । राममानय स्रुतेति यदस्याभिहितोऽनया ॥२६॥

महाराज ने जाग कर यह कहा, जैसा कि तुमसे इस कैकेयी ने कहा है, तुम जा कर पहिले श्रीरामचन्द्र को लिवा लाखो।।२६॥

किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिहन्यते । न चैव सम्प्रमुप्तोऽहमानयेहाग्रु राघवम् ॥२७॥

क्या कारण है जो तुम हमारी आजा की अवहेलना करते हो ? हम सोते नहीं हैं (जा तुम हमें बार वार जगाने की स्तुति पढ़ते हो)। तुम शीव्र जा कर श्रीरामचन्द्र को यहाँ तें आश्री।।२७॥

इति राजा द्रार्यः मृतं तत्रान्वशात्युनः । स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रणिपत्य तम् ॥२८॥

सहाराज दशर्थ के यह कहने पर मुर्मत्र महाराज के बचनों का सुन और उनकी प्रणाम कर ॥२५॥

निजेगाम तृपावासान्मन्यमानः पियं महत् । प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजगोभितम् ॥२२॥ राजमवन से चल दिए और मन में जाना कि आज श्रीराम-चन्द्र का अभिषेक होगा। सुमंत्र रंग विरंगी ध्वजापताकाओं से शोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो ॥२६॥

Ç

IJ

ķ

हृष्टः प्रमुद्तिः स्तो जगामाञ्च विलोकयन् । स स्तस्तत्र ग्रुश्राव रामाधिकरणाः कथा ॥३०॥

इधर उधर देखते भालते श्रीर हर्षिन होते हुए तेजी के साथ जाने लगे। रास्ते में प्रत्येक दर्शक के मुख से वे श्रीरामचन्द्र संबंधी चर्चा ही सुनते हुए जाते थे ॥३०॥

श्रभिपेचनसंयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्ट्वत् । ततो ददशं रुचिरं कैलासशिखरप्रभम् ॥३१॥

यह चर्चा और कुछ नहीं केवल श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक की आनन्द्रायिनी वातचीत थी। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर केलास पर्वत के शिखर के समान उज्ज्वल ॥३१॥

रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम् ।
महाकवाटसंयुक्तं वितर्दिशतशोभितम् ॥३२॥

श्रीर इन्द्रभवन के समान सुन्दर रामभवन देखा। उस राज-भवन में बड़े बड़े फाटक लगे ये श्रीर शत वेदियाँ शोभायमान थीं ॥३२॥

काञ्चनमतिमैकाग्रं मिणिविद्रुमशोभितम् । शारदाभ्रधनमरूयं दीप्तं मेरुगुहोपमम् ॥३३॥

भवन के कॅगूरो पर सेकड़ों सोने की मूर्तियाँ रख़ी हुई थी जिनमें मिखयाँ श्रोर मूॅने जड़े हुए थे। रामभवन की शोभा, शारदीय मेघ के समान निर्मल और सुमेर पर्वत की कत्तरा के समान चमकीली थी ॥३३॥

मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिरलङ्कृतम् । मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्द्नागरुधूपितम् ॥३४॥ गन्धान् मनोज्ञान् विस्जदादु<sup>रं१</sup> शिखरं यथा । सारसेश्च मयूरेश्च निनदद्भिर्विराजितम् ॥३४॥

रालभवन के द्वार को मिएयों की सुन्दर मालाएँ (जा वंदन-वारों की जगह लटक रही थीं ) सुशोभित कर रही थीं। मोतियों और मिएयों से सला हुआ चन्दन और अगर से सुवासित और मनोहर गन्धों से मलयागिरि समीपवर्ती चन्दनगिरि के शिखर की तरह सुवासित, वह शीरामचन्द्र का भवन था। उसमें अनेक सारस और मोर वोल रहे थे ॥३४॥३४॥

सुकृते रहामृगाकीर्णं सुकीर्णं भित्तिभिस्तर्था। मनश्रभुरच भूतानामाददत्तिग्मतेजसा ॥३६॥

राजभवन के दर्बाजे पर, कमरों की दीवालों पर श्रीर खंभों पर सुनहली तसवीर बनी थीं। ये तसवीरें जंगली जानवरों की यथा भेड़िया, वघरी शेर श्रादि की थीं। इनकी श्रत्यन्त सुन्दर कारीगरी देखने की, देखने वाले का मन श्रीर श्रॉखें श्रपने श्राप श्राकपित हो जार्ता थीं।।३६॥

१ दर्दु रः—म्जयसिम्ग्रह्यश्चन्दनिगिरिः ।- (वि०) २ मुक्तैः— स्वर्णीदिना । (वि०) ३ तिग्मतेजसाम्राटदत्—म्रातिश्वितशोभग् म्याक्पत । (वि०)

# चन्द्रभास्करसङ्काशं कुवेरभवनोपम्म् ।

महेन्द्रधासमतिमं नानापक्षिसमाकुलम् ।।३७॥

श्रीरामचन्द्र जी का भवन चन्द्रमा श्रीर सूर्य की तरह चमकता था, कुवेर भवन की तरह भरा पूरा था श्रीर इन्द्रभवन की तरह वनावट में श्रद्धितीय था। उसमें श्रनेक जाति के पन्नी किलोलें कर रहे थे ।।३७॥

मेरुशृङ्गसमं स्रुतो रामवेशम ददर्श ह ।
 उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः ॥३८॥

डस सुमेरुशिखर के समान ऊँचे श्रीरामभवन को सुमन्त्र ने देखा। इस समय वहाँ श्रीनक लोग हाथ जाड़े हुए डपस्थित थे ॥३८॥ भारती

खपादाय समाक्रान्तेस्तथा जानपदेजेनः।

रामाभिषेकसुर्धुर्वेहिन्सुर्वः संमल्डकृतम् ॥३६॥-

वहाँ श्रनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्रीरामचन्द्र जी को भेटें देने के लिए भेट की वस्तुएँ लिए उपस्थित थे श्रीर श्रीरामाभिषेक देखने को उत्सुक थे तथा श्रच्छे श्रच्छे वस्त्र श्रीर वहुमृत्य श्राभू-पणों से श्रलङ्क्रत थे ॥ई६॥

महामेधसमप्रख्यसुद्रं सुविभूपितम्।

नानारत्नसमाकीर्यं कुन्जकैरातकां र दत्तम् ॥४०॥

वह रामभवन महामेघ के समान विशाल था और तरह तरह की मिष्यों से सजा हुआ था। वहाँ पर श्रमेक छोटे डील डील के किरात जातीय नौकर भी थे।।४०॥

१ कुञ्जकैरात—किराताना स्वब्प श्रारीरकाणा समूहः कैरातकं । (गो०) "पाठान्तरे—" कुञ्जकैरिपचावृतं "

स वाजियुक्तेन रथेन सार्थि-र्नराकुलं राजकुलं<sup>१</sup> विलोक्तयन् । वरूथिना रामग्रहाभिपातिना

पुरस्य सर्वस्य मनांसि श्रहर्पयन् ।।४१॥

घोड़ों के रथ में सवार सुमंत्र जी, लोगों की भीड़ से भरे हुए ' राजमार्ग को शोभित करते श्रीर सम्पूर्ण पुरवासियों के हृद्य को इर्षित करते हुए श्रीरामभवन के द्वार पर पहुँचे ॥४॥

ततः समासाद्य् महाधनं महत्महृष्ट्रोमा स वभूव सार्धः।
मृगैर्मयृरैश्च समाकुलोल्वर्णं

गृहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥४२॥ विपुत्त धनराशि से भरे हुए रामभवन में, जो अनेक मृग

श्रीर मयूरों से भरा हुआ था और उत्तमता में इन्द्रभवन के तुल्य था, पहुँच कर और वहाँ की शोभा देख कर, सुमंत्र बहुत प्रसन्न हुए ॥४२॥

> स तत्र कैलासनिभाः स्वलङ्कृताः । प्रविश्य कक्ष्यास्त्रिद्शालयोपमाः ।

प्रियान्नरान् राममते स्थितान् वहू-

न्योब शुद्धान्तमुपस्थिता रथी ॥४३॥

सुमंत्र जी केलाम की नरह सजे हुए श्रीरामभवन की म्बर्ग समान ड्योदियों को नाँचते और उन अनेक पुरुषो को जो श्रीराम-

गञ्जून —गज्मार्गे । (वि०)

पाटान्नरे--ग्झवन् ।

चन्द्र के प्यारे श्रीर कृपापात्र थे, हटाते त्रचाते श्रन्त.पुर में जा पहुँचे ॥४३॥

स तत्र शुश्राव च हपंयुक्ता रामाभिपेकार्थयुता जनानाम् । नरेन्द्रमुनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टः ॥४४॥

वहाँ भी सुमंत्र ने लोगों को प्रसन्न हो आपस में श्रीरामचन्द्र के अभिषेक की चर्चा करते हुए ही देखा। इससे सुमंत्र अत्यन्त प्रसन्त हुए। क्योंकि उन लोगों की वातचील श्रीरामचन्द्र के मङ्गल के लिए ही थी॥४४॥

> महेन्द्रसद्मप्रतिमं तु वेश्म रामस्य रम्यं मृगपिसजुष्टम् । दद्शं मेरोरिव शृङ्गमुचं विश्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥४५॥

सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी के रहने के इन्द्रभवन के नमान भवन का देखा, जो रमणीक था और मृगों श्रीर पित्रयों से सेवित था श्रीर जा प्रभा से प्रकाशमान श्रीर उच्च नेरुशिखर के समान था ॥४४॥

उपस्थितरञ्जलिकारकैश्च सोपायनैर्जानपटेर्जनैश्च । कोट्या परार्थेश्च विम्रुक्तयानैः समाकुलं द्वारपथं ट्दर्श ॥४६॥ सुमंत्र ने देखा कि, वहाँ भी श्रनेक देशों से श्राए श्रसंख्य लोग हाथ जोड़े ( यानी नम्रभाव से ) श्रीर भेंटें लिये हुए, श्रपनी सवारियों से उतर कर नीचे खड़े हुए हैं ॥४६॥

ततो महामेघमहीघराभं
प्रभिन्नमत्यङ्कशमप्रसह्यम् ।
रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श
शत्रुंजयं नागमुदग्रकायम् ॥४७॥

तद्नन्तर सुमंत्र ने देखा कि, वाद्त की तरह श्याम रंग का श्रीर पर्वत के समान ऊँचा शत्रुखय नाम का सुन्दर हाथी, जेा श्रंकुश की मार कभी सहता ही न था श्रीर जिसके मस्तक से मद चूरहा था, श्रीरामचन्द्र जी की सवारी के लिए खड़ा है ॥४०॥

> स्वलंकतान् साश्वरयान् सकुझरा-नमात्यमुख्याञ्ज्ञोतंशश्च वल्लभान् । व्यपोद्य मृतः सहितान् समन्ततः । समृद्धमन्तःपुरमाविवेश ॥४८॥

फिर त्रागे वढ़ कर सुमंत्र ने देखा कि, त्रानेक महावत सारथी त्रीर साईस त्रापने त्राधियों, रथों त्रीर घोड़ों को सजाए हुण तैयार खड़े हैं। फिर देखा कि. श्रीरामचन्द्र के प्रधान मंत्री नथा मेकड़ों कृपापात्र वहाँ चारों श्रोर उपस्थित हैं। उन सब को हटा सुमंत्र समृद्धशाली श्रन्तःपुर में गए॥१८॥

तद्दिकृटाचलमेघसिन्नभं - महाविमानोत्तमवेशमसङ्घत् ।

#### श्रावार्यमाणः प्रविवेश सार्याः मभूतरत्नं मकरो यथाञ्जीवम् ॥४६॥ इति पञ्चदशः सर्गः ॥

पर्वत की चोटी के समान ऊँचे, महामेघ की तरह विशाल श्रीर श्रनेक खरडों (मंजिलों) वाले श्रीरामभवन् में सुमंत्र वेरोकटोक उसी प्रकार चले गए, जिस प्रकार रत्नों से भरे पूरे समुद्र में, मगर निशंक घुस जावा है ॥४६॥ श्रयोध्याकाएड का पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुत्रा ।

षोडशः सर्गः '. ्—ःः— रहाः

स तद्नतः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम् । मविविक्तां ततः कक्ष्यामासुसादं पुराणवित् ॥१॥

सुमंत्र अन्तःपुर की उस ड्योदी को, जिस पर लोगों की वड़ी भीड़ थी, नाँच कर, भीतर की ड्योई। पर, जहाँ कोई भी वाहिरी श्रादमी न था, पहुँचे ॥१॥

पासकार्मुकविम्नद्भिर्युविभ्रम्पृत्कुर्एडलेः। अममादिभिरेकाग्रैः स्वनुरक्तरिधिष्ठिताम् ॥२॥

सुमंत्र ने देखा कि, उस ड्योढ़ी पर फरसा श्रीर धनुप की तिये, सुन्दर कुरहत पहिने हुए युवा, जो पहिरा देने में वह दत्त थे और अपने काम में सदा सावधान रहते थे तथा वहे स्वामि-भक्त थे, पहरा दे रहे हैं ॥२॥

तत्र काषायिखो दृद्धान् वेत्रपाखीन् स्वलंकृतान् । ददशं विष्ठितान् द्वारि स्त्र्यध्यंक्षान् सुसमाहितान् ॥३॥ सुमंत्र ने इनके आगे लाल कण्डे पहिने और सुन्दर वेषभूपा दनाए तथा हाथों में वेत लिए, वृद्ध पुरुप देखे, जो जनानी ह्योई। पर वड़ी सावधानी से पहरा दे रहे थे ॥३॥

[टिप्पर्णा—''बृद्धान्'' श्रीर 'त्रध्यज्ञान्'' शब्द इस श्लोक में देखने से, यह रण्ट है कि, रामायश्यकाल मं रनवाशों की खास ड्योढी पर, वृद्ध लोगों ही व्य पहरा रहता था।]

> ते समीक्ष्य समायान्तं रामित्रयचिकीर्षवः । सहसोत्पतिताः सर्वे स्वासनेभ्यः ससम्भ्रमाः । ॥४॥

श्रीरामचन्द्र के हितेपीगग्। सुमंत्र को त्राते देख, मटपट वड़े श्रादर के साथ उठ खड़े हुए ॥४॥

तानुवाच विनीतात्मा सृतपुत्रः पद्धिणः?।

क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥५॥

तव सुमंत्र ने उन विनम्न श्रीर सेवानिपुण लोगों से कहा कि, तुम तुरन्त जा कर, श्रीरामचन्द्र भी से कह दो कि, सुमंत्र ढ्योदी एर खड़ा है।।।।।

त रामग्रुपसङ्गम्य भर्तुः प्रियचिकीर्पवः । सहभार्याय रामाय क्षित्रमेवाचचक्षिरे ॥६॥

यह सुन श्रीरामचन्द्र के हितेपी उन लोगों ने, तुरन्त सीता की सहित. श्रीरामचन्द्र की को सुमंत्र के त्राने की सूचना दी।:६॥

म तिविदितमाज्ञाय स्तमभ्यन्तरं पितुः । तत्रवानाययामाम राघवपियक्ताम्यया ॥॥॥ सुमंत्र के स्थाने का समाचार सुन स्त्रीर उन्हें स्वपने पिना का

१ प्रदक्तिसः-नेदानिपृस्हरवर्धः। (गो०)

श्वन्तरङ्गजन जान कर् श्रीरामचन्द्र जी ने श्रीतिपूर्वक उन्हें भीतर ही बुलवा लिस्रा ॥७॥

तं वैश्रवणसङ्काशमुपविष्टं स्वलङ्कृतम् । दृद्शं सृतः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरच्छदे ॥८॥

सुमंत्र ने भीतर जा कर देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी जोने के पतंन पर विद्धे हुए उत्तम मुलायम विश्लानों पर, कुटेर जैसे आमूपण धारण किए हुए, वेंटे हैं।।।।।

वराहरुधिराभेण श्रुचिना च सुगन्धिना । श्रद्धालप्तं परार्ध्येन चन्द्रनेन परन्तपम् ॥६॥

डनके शरीर में घराह के रुधिर के समाने लाल, पवित्र और सुगन्ध वाला चन्द्रन लगा हुआ है।।।।

स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्तया।

**ख्पेतं सीतया भूयश्चित्रया** १ शशिनं यथा ॥१०॥

श्रीर उनकी एक श्रीर वरात में चमर तिए जानकी जी वेठी हैं। उस समय देखने पर ऐसा जान पड़ता था, मानों चेत्र की पूर्णिमा को चित्रा के सिंदत चन्द्रमा सुशोभित हो रहा है।।१०॥

तं तपन्तमिवादित्यग्रुपपन्नं र स्वतेजसा ।

ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञो ४विनीतवत् ॥११॥

श्रीरामचन्द्र जी श्रपने तेज से मध्याह के सूर्य की तरह प्रकाशमान थे। विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने वरटाता श्रीरामचन्द्र जी को देख, विनयपूर्वक प्रखान किश्रा।।११॥

१ शशिन-चैत्रपूर्णभाश्या चित्राख्यतारक्यापेतम् । ( गो० )

२ डपपन्नं—युक्तं (शि०) ३ वन्दी—दुमंत्र: । (शि०)

४ विनीतो यथा साष्टाङ्ग बन्दते तथेत्यर्थ: । ( गो० )

पाञ्जलिस्तु सुखं पृष्ट्रा विहारशयने स्थितम्। राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥१२॥ और हाथ जोड़ कर कुशल प्रश्न पूछा। 'तदनन्तर महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने, सेज पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी से यह -कहा ॥१२॥ कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । महिष्या सह कैकेय्या गर्न्यतां तत्र मा चिरम्॥१३॥ हे कौसल्या जी के शोभन पुत्र! स्त्रापको कैकेथी सहित -महाराज देखना चाहते हैं, अतः आप तुरन्त वहाँ चलें ॥१३॥ एवमुक्तस्तु संहृष्टो नर्सिहो महाद्यंतिः ।

ततः सम्मानयामास सीतामिद्मुवाच ह ॥१४॥ मुमंत्र जी से यह यात सुन कर, पुन्पसिंह महाद्यतिमान् श्रीरामचन्द्र, अत्यन्त हर्पित हुए और सुमंत्र से यह कह कर कि, -बहुत अच्छा, अभी चलता हूँ, सीता जी से वोले ॥१४॥

दंचि देवश्व देवी च समागम्यू मदन्तरे । मन्त्रयेते भ्रुवं किञ्चिद्भिपेचनसंहितम् ॥१५॥ हे देवि ! मेरी माता केंकेयी खीर पिता जी एकत्र बेंठे मेरे

ग्रमिषेक के विषेध में श्रवश्य कुछ परामर्श करते हैं ॥१४॥ लक्षयित्वा हाभिपायं प्रियकामा मुद्क्षिगा। मुखाद्यति राजानं मद्र्यं मद्रिक्षणे ॥१६॥

हे मिर्रेच्यो ! में अनुमान करता हूँ कि, मेरी हितेपिण् चतुरा केंकेयी, महाराज का श्रीभेश्राय जान कर, श्रियकामना र मेरे लिए महाराज को कुछ प्रेरणा कर रही है ॥१६॥

वह

बा० रा० भ०--१३

सा महृष्टा महाराजं हितकामाऽनुवर्तिनी । जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥१७॥ दिष्ट्या खल्च महाराजो महिष्या त्रियया सह । सुमन्त्रं पाहिलोद्दद्तमर्थकामकरं मम ॥१८॥ क्योंकि वह केकय देश के राजा की वेटी और महाराज के इच्छातुसार चलने वाली मेरी माता कैकेयी, मेरी मलाई चाहती है। यह बड़े ही आनन्द की वात है कि, महाराज ने जो इस समय अपनी प्यारी रानी के यहाँ विराजमान हैं, मेरी भलाई चाहने बाले सुमंत्र को सुमे बुलाने भेना है ॥१७॥१८॥ यादशी परिषत्तत्र तादशो द्त श्रागतः । ध्रुवमधैव मां राजा यीचराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥१६॥ जैसी वहाँ इस समय मेरा हित चाहने वाली सभा है, वैसा ही मेरा हित चाहने वाला दूत भी श्राया है। निश्चय ही महाराज <sup>हिं</sup> आज सुमे युवराजपद पर श्रमिपिक करेंगे ॥१६॥ श्रहं शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्। सह त्वं परिवारेण<sup>१</sup>सुखमास्त्व रमख<sup>२</sup> च ॥२०॥ अब मैं तुरन्त यहाँ से जा कर महाराज के दर्शन कहँगा। 🛊 तुम अपनी परिचारिकाओं के साथ आनन्द से वार्वाताप करो ॥२०॥ पितसम्मानिता सीवा भर्वारमसितेक्षणा। श्राद्वारमनुवन्नाज मङ्गलान्यभिद्ध्युपी३ ॥२१॥ १ परिवारेग-परिचारिकासघेन। (गो०) २ रमस्व- वृत्तकीर्तनेन है रता भव। (गो॰) ३ श्रमिदध्युपी—श्रमिध्यायन्ती। (गो०) • पाठान्तरे--इन्त ।

इस प्रकार पति का सम्मानसूचक वचन सुन कमलाची सीता जी मङ्गलपाठ करती हुई श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे द्वार तक गई॥२१॥

[टिप्पणी—सीता जी की इच्छा नहीं यी कि, श्रीरामचन्द्र जी युवराजपट पर श्रिभिषक्त हों। उनकी इच्छा थी कि श्रीरामचन्द्र जी राजस्थयक कर के सार्वभौमपद प्राप्त करें— श्रतः वे सङ्केत करती हैं]

राज्यं द्विजातिभिर्जुष्टं राजसूयाभिषेचनम् । कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत् ॥२२॥

(श्रीर बोर्ला) इस राज्य में बहुत से श्राह्मण रहते हैं। महा-राज! वे तुन्हारा राजसूयाभिषेचन वैसे ही करें, जैसे ब्रह्मा ने उन्द्र का किश्रा था ॥२२॥

[ टिप्पग्।—रोनस्ययत्र में सन रानाक्रों को जीत कर, यत्र किक्रा जाता है। अत: वीर्यशुक्का सीता भी चाइती हैं कि, जिस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने निवाइ में पराक्रम की परम सीमा प्रदक्षित की, उसी प्रकार राज्याभिषेक के समय सन रानाक्रों और राज्यों को जीत कर, निज प्रमाम से वे राज्यप्राप्त करें। शिरोमणि टीकाकार का यह मत है।]

दीक्षितं व्रतसम्पन्नं वराजिनधरं श्रुचिम् । क्रुरङ्गमृङ्गपाणि च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम् ॥२३॥

में तुमको राजसूय यज्ञ करने के लिए त्रत-घारण-पूर्वक दीजा लिये हुए, मृगचम पहिने हुए, पवित्र ऋवस्था में श्रीर मृग के नींग हाथ में लिये हुए देख कर, तुम्हारी सेवा करना चाहती हैं ॥२३॥

१ ड्राप्ट-सेवितं (गो०)

पूर्वी दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः। वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्।।२४॥

पूर्व दिशा में इन्द्र, दिल्ला दिशा में यम, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुवेर तुम्हारी रक्षा करें ॥२४॥

श्रय सीतामनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः।

. निश्रकाम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात् ॥२५॥

श्रीरामचन्द्र जी, सीता जी से विदा हो श्रीर श्रपने श्रभिषेक के लिए मङ्गलाचार पूर्वक, सुमंत्र के साथ श्रपने भवन से रवाना हुए ॥२४॥

पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । लक्ष्मणं द्वारि सोऽपश्यत्मद्वाञ्जलिपुटं स्थितम् ॥२६॥

जिस प्रकार पर्वत की कन्दरा में शयन करने वाला सिंह निभय हो श्रपनी गुफा से निकलता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भी अपने भवन से निकले। वाहिर श्राकर देखा कि, द्वार पर हाथ जोड़े लक्त्मण जी खड़े हैं ॥२६॥

श्रय मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सह्छनैः । स सर्वानर्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्द्य च ॥२७॥

बीच की ड्योढ़ी पर पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी अपने मुह़र्दों से मिले और सब लोगों को, जो अभिपेक दर्शनामिलापी हो वहाँ उपस्थित हुए थे, देखा और उनका यथोचित सम्मान किया।।२०॥

ततः पावकसङ्काशमारुरोह रथोत्तमम् । वैयाघ्रं पुरुषच्याघ्रो राजतं राजनन्दनः ॥२८॥ तदनन्तर दशरथनन्दन पुरुषन्याघ्र श्रीरामचन्द्र जी उस दिन्य रथ पर सवार हुंए, जो श्रिघ्न के समान चमकता था श्रीर जो व्यघाचमें से मढ़ा हुश्रा था ॥२८॥

'मेघनादमसम्वाधं मणिहेमविभूषितम्।

मुष्णन्तमिव चक्षूंपि प्रभया हेमवर्चसम् ॥२६॥

षह रथ जब चलता था, तब उसके चलने का शब्द मेघ की गरजन के समान होता था। उसमें सुनहला और मिण्यों की पच्चीकारी का काम किया गया था। उसकी देखने से देखने वाले की आँखें वैसे ही चौं घियां जाती थीं, जैसे सूर्य को देखने से चौं घियाती हैं।।२६॥

करेणुशिशुकल्पैश्र युक्तं परमवाजिभिः।

हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाञ्चगम् ॥३०॥

उसमें हाथी के यच्चों जैसे यह डीलडील के घोड़े जुते हुए थे। वह रथ, इन्द्र के रथ की तरह शीव चलने वाला था॥३०॥

प्रययो तूर्णमास्याय राघवो ज्वलितः श्रिया । स पर्जन्य इवाकाशे खनवानभिनादयन् ॥३१॥

श्रीराम जी रथ में बैठ शोमा से दीप्तिमान हुए। उनका रथ बढ़े वेग से चला जा रहा था श्रीर उसके चलते समय श्राकाश में मेघ गरजने जैसा शब्द हो रहा था ॥३१॥

निकेतानिर्ययो श्रीमान् महाम्रादिव चन्द्रमाः।

ब्दत्रचामरपाणिस्तु लद्दमणो राघवानुनः ॥३२॥

जिस समय श्रीरामचन्द्र जी उस रथ पर सवार हो भवन के बाहिर आए, उस समय ऐसा वोध हुआ, मानों महाप्रकाशमान षन्द्रमा मेघ से निकला हो। श्रीरामचन्द्र जी के छोटे माई लहमण छत्र चँवर ले ॥३२॥

> जुगोप भ्रातरं भ्राता रयमास्याय पृष्टतः । ततो हलहलाशब्दस्तुग्रलः समजायत ॥३३॥

बड़े आता की रक्ता के लिए उनके पीछे उसी रथ पर बेंठे। उस रथ के चलने के समय जनता ने जयनाद कर बड़ा तुमुल शब्द किया ॥३३॥

तस्य निष्क्रममाणस्य जनीघस्य समन्ततः । ततो हयवरा ग्रुख्या नागाश्र गिरिसन्निभाः ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी के चलने पर उनके पीछे चारों श्रीर से जन-समूह चला । श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे बढ़िया घोड़ों श्रीर पर्वत के समान बड़े ऊँचे हाथियों पर बैठ, लोग हो लिये ॥३४॥

[टिप्प्यी—लोगों नो यह मालूम न था कि, किसी कारण विशेष से भीरामचन्द्र की को महाराज ने बुलाया है। लोगों ने तो यह समस्ता कि श्रीरामचन्द्र श्रीभवेकिकाया के लिए बा रहे हैं। श्रत. एक बलूम श्रपने आप ही बन गया।]

श्रतुजग्धुस्तदा रामं शतशोऽथ सहसूशः। श्रग्रतश्रास्य समद्धाश्चन्दनागरुरूपिताः! ॥३५॥

खङ्गचापधराः शूरा जग्धराशंसवो र जनाः । ततो वादित्रशब्दास्तु स्तुतिशब्दाश्च वन्दिनाम् ॥३६॥

१ रूपिताः—ितिसाः । (वि॰) २ श्रार्थंसवः—रामश्रेयश्रार्थंसमानाः । (वि॰)

• श्रीरामचन्द्र जी के पीछे जाने वाले घोड़ों श्रीर हाथियों परं वैठ कर जाने वालों की तथा पैदल चलने वाले लोगों की संख्या लाखों पर थी। श्रीरामचन्द्र जी के रथ के श्रागे वीर सैनिक थे, जिनके माथे पर चन्द्रन श्रीर श्रगर लगा हुआ था श्रीर उनके हाथों में तलवारें श्रीर घनुष थे। वे श्रीरामचन्द्र जी के हितैपी थे। उनके पीछे, वाजे वाले श्रीर वाजे वालों के पीछे, वंदी जन श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति करते हुए चले जाते थे ॥३४॥३६॥

सिंहनादाश्च शूराणां तथा शुश्रुविरे पथि । हर्म्यवातायनस्थाभिभृषिताभिः समन्ततः ॥३७॥

वीरों का सिंहनाट मार्ग में सुन पड़ता था। श्रटारी श्रीर कराखों में वैठी हुई श्रच्छे भूषणों से भूपित,॥३०॥

कार्यमाणः सुपुष्पौषैर्ययौ स्त्रीभिरिरन्दमः । रामं सर्वानवद्याङ्ग्यो रामिष्रयचिकीर्षया ।।३८॥ वचोभिरग्रयहर्म्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे । नूनं नन्दति ते माता कोसल्या मातृनन्दन ।।३६॥

खियाँ चारों श्रोर से श्रीरामचन्द्र जी के उपर फूलों की वर्षा कर रही थी श्रोर उस पुष्प वर्षा के बीच रात्रु निकन्दन श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे। वे सब सर्वाङ्ग सुन्द्री खियाँ जो श्रटारियों पर बैठी थीं, श्रीरामचन्द्र जी की मङ्गलकामना से प्रणाम कर्ता थीं, मङ्गलगीत गा रही थीं श्रीर कहती थीं, कि हे मातृनन्दन! श्राज तुन्हारी माता कीसल्या निश्चय ही श्रत्यन्त प्रसन्न होंगी। ॥३०॥३६॥

पश्यन्ती सिद्ध्यात्रं त्वां पित्र्यं राज्यमवस्थितम् । सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम् ॥४०॥ श्रमन्यन्त हि ता नायों रामस्य इदयमियाम् । तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः ॥४१॥

क्योंकि वे आज तुमको पिता के दिए हुए राजसिंहासन पर विठे हुए देख, सफल मनोरथ होंगे। उस समय उन सुभगा क्रियों ने सीता जी को, जो श्रोरामचन्द्र की प्राण्यारी थीं, सब सीमाग्यवती क्रियों से श्रेष्ठ माना श्रीर इसका कारण यह समक्ता कि, पूर्वजन्म में सीता ने श्राश्य ही बड़ी तपस्या की है ॥४०॥४१॥

> रोहिणीव शशाङ्कोन रामसंयोगमाप या । इति प्रासादश्रङ्कोषु प्रमदाभिनरोत्तमः ॥४२॥ शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः । श्रात्मसम्पूजनैः शृज्यन् ययो रामो महापथम् ॥४३॥

रोहिशी ने जिस प्रकार चन्द्रमा को अपना पित पाया, वैसे ही खाता जो ने अंश्रामचन्द्र को अपना पित पाया है। इस तरह भवनों की छत्तों पर बैठी हुई क्षियों के ऐसे प्रिय और प्रशंसा-त्मक बचन, सड़क पर से ही, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी सुनते हुए, बड़े लंबे चीड़े मार्ग पर जा पहुँचे ॥४२॥४२॥

स राघवस्तत्र कथामपश्चा-१
= अशुश्राव लोकस्य समागतस्य ।
श्रातमाधिकारा विविधाश्च वाचः
मह्युरूपस्य पुरो जनस्य ॥४४॥

<sup>्</sup> १--क्रयाप्रपञ्चात्-जीकिक्कयाविस्तारान् । (गो०)

श्रीरामचन्द्र जी श्राए हुए लोगों के मुंख से श्रनेक प्रकार की पात तथा पुरवासियों के मुख से निज श्रधिकार प्राप्ति के विषय में तरह तरह की वातें सुनते चले जाते थे ॥४४॥

एप श्रियं गच्छति राघवोद्य
राजपसाटा द्विताङ्गिमध्यन् ।
एने द्वे सवंसमृद्धकामा
येपामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४४॥

(वे लोग कह रहे थे) यह श्रीरामचन्द्र श्राज राजा की कृग से विपुल लक्षी पावेंगे श्रीर हम लोग, जिनके यह शासनकर्ता होंगे सफल मनोरथ या पूर्णकाम हो जाँयगे ॥४४॥

लाभो जनस्यास्य यदेष सर्वे प्रयत्स्यते राष्ट्रमिदं चिगय। न ह्यप्रयं किश्चन जातु कश्चित्पश्येन्न दुखं मनुजाधिपेऽस्मिन् ॥४६॥

चिरकाल के लिए निस्सन्देह यह श्रीरामचन्द्र समस्त राज्य पानेंगे। इन हा राज्य पाना हमारे लिए यड़ा लाभदायक होगा, क्योंकि इनके राजा होने पर किसी प्रकार का श्रीनष्ट देखना न पड़ेगा ॥४६॥

स घोषवद्घिश्च हयैर्मतङ्गजैः
पुरःसरः स्वस्तिकस्तमागर्धः ।
महीयमानः पवर्रश्च वाद्कै ।
रिमप्हतो वैश्रवणो यथा यथौ ॥४७॥

. घोड़े हाथी हिनहिना और चिंघाड़ रहे थे। स्तों, मागधों। चौर वंदीजनों द्वारा अपने वंश का' वखान तथा अपनी स्तुति सुनते हुए श्रीरामचन्द्र जी, वसे ही चले जाते थे, जैसे कुचेर जी। जाते हैं ॥४७॥

> करेशुमातङ्गरयाश्वसङ्कृलं महाजनीघमतिपूर्णचत्वरम्।

प्रभूतरतं बहुप्एयसञ्चयं

द्दर्श रामो रुचिरं महापथम् ॥४८॥

जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, रास्ता विना दाँतों के हाथियों श्रीर दाँत वाले हाथियों, रथों श्रीर घोड़ों से मरा है। चीराहों पर मद्र मनुष्यों की श्रपार मीड़ है। वाजारों की दूकानें रस्नों तथा श्रन्य सीदागरी माल से मरी हुई हैं। रास्ते श्रच्छी वरह सजे हुए हैं।।४८॥

श्रयोध्याकाराड का सोलहवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना।

क्षा समदशः सर्गः

. स रामो रथमास्थाय सम्प्रहृष्टसहुज्जनः । पताकाध्वजसम्पन्नं महाहृगिरुधूपितम् ॥१॥

श्रीरामचन्द्र जी ने र्थ में बैठकेर जाते हुए देखा कि,. उनके सुद्द प्रसन्न हो रहे हैं, स्थान स्थान पर ध्वजाएँ श्रीर पता-काएँ फहरा रही हैं, जगह जगह सुगन्धित गृगुल श्रादि इन्य जलाई जा रही हैं. जिनकी सुगन्धि चारों श्रोर फैल रही हैं। श्री

त्रपश्यन्नगरं श्रीमान्नानाजनसमाकुलम् । स गृहैरश्रसङ्काशैः पाण्ड्ररैरुपशोभितम् ॥२॥

श्रानेक जनों से पूर्ण और ख़ेत सेघ के समान गृहों से सुशो-भित नगर की श्रीरामचन्द्र जी ने देखा ॥२॥

राजमार्गं ययो रामो मध्येनागरुधृपितम् । चन्दनानां च मुख्यानामगरूणां च सश्चयैः ॥३॥

श्चगर की घूप से मुवासित राजमार्ग पर हो कर, श्रीरामचन्द्र जी जा रहे थे। सड़कों के किनारे चन्दन श्रीर श्चगर की लकड़ी के ढेर लगे हुए थे ॥३॥

उत्तमानां च गन्धानां शोमकोशाम्वरस्य च । श्रविद्धामिश्र गुक्ताभिरुत्तमः स्फाटिकैरपि ॥४॥

अच्छे अच्छे इत्र, रेशमी व ऊनी वस्न, विना विघे और \ स्फटिक मणियों के ढेरों से ॥४॥

शोभमानमसम्वाधेस्तं १ राजपथमुत्तमम् । संदृतं २ विविधेः पण्येभक्ष्येरुच्चावचैर्ण ॥५॥

वे उत्तम राजमार्ग अवाधित (सव वस्तुर्ए खुली हुई रखी थीं, चोरों का हर न था ) सुशोभित हो रहे थे। दूकानें अनेक प्रकार के सौदागरी के सामानों से तथा खाने पीने की चीजों से भरी हुई थीं ॥४॥

? ग्रसम्बाचः—चौरादिबाधारहितम्। (धि०) २ संदुर्त-व्यातं। (वि०)

## द्दर्श तं राजपथं दिवि देवपथं यया । दध्यक्षतहविर्लाजेधूपैरगरुचन्दनैः ॥६॥

श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, वह राजमार्ग उसी प्रकार सुशोमित है, जिस प्रकार स्वर्ग में देवपथ सुशोमित होता है। शक्कन के लिए जगह-जगह दही, श्रचत, खीर, लावा, धूप, श्रगर, चन्दन रखे हुए थे॥६॥

नानामाल्योपगन्धेश्च सदाऽभ्यर्चितचत्वरम् । श्राश्चीर्वादान् वहूञ्शृएवन् सुहृद्धिः समुदीरितान् ॥७॥

अनेक प्रकार के पुष्पों श्रीर श्रनेक सुगन्य द्रन्यों से चौराहे सुशोमित थे। श्रीरामचन्द्र जी सुद्धदों के दिए हुए श्राशीर्वादों को सुनते जाते थे॥७॥

यथाई चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान्ययो । पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः ॥८॥

्रश्रीर यथोचित उन सव लोगों का श्रावर करते जाते थे। श्रानेक बूढ़े लोग कहते थे कि जिस प्रकार तुम्हारे वावा (पितामह) श्रीर दादा (प्रिपेतामह) ने राज्य किश्रा ॥≒॥

> श्रद्योपादाय तं मार्गमभिषिक्तोऽनुपालय । यथा स्म लालिताः पित्रा यथा पूर्वेः पिवामहैः ॥६॥

श्राज उसी प्रकार तुम भी राजसिंहासन पर वैठ कर, राज्य करो । तुम्हारे पूर्वजों के राज्य में जिस प्रकार हम सुसी वे ॥६॥

ततः सुखतरं रामे वत्स्यामः सति राजनि । श्रलमद्य हि भुक्तेन १ परमार्थेर छं च नः ॥१०॥

उससे भी ऋषिक हम सब तुन्हारे सुशासन में सुखी हों। इस जोगों को ऋब इस लोक और परलोक के सुखों से भी कुछ प्रयोजन नहीं ॥१०॥

यथा पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये मितिष्ठितम्।
ततो हि नः मियतरं नान्यत्किश्चिद्धविष्यति ॥११॥

क्योंकि राज्यामिषिक हो कर, श्रीरामचन्द्र के इस मार्ग से निकतने पर और उनको देखने पर, जो खानन्द हमको प्राप्त होगा उससे बढ़कर प्रिय और युखदायक हमारे लिए और कुछ भी नहीं है ॥११॥

यथाऽभिषेको रामस्य राज्येनामिवतेनसः । एताश्चान्याश्च सुदृदामुदासीनः कथाः शुपाः ॥१२॥ श्रात्मसम्पूजनीः शृख्वन् ययौ रामो महापयम् । न हि तस्मान्मनः कश्चिच्चक्षुपी चा नरोत्तमात् ॥१३॥

श्रमित तेलस्वी श्रीरामचन्द्र के राज्यामिषेक से बद् कर हमारे लिए श्रीर कोई वस्तु श्रिय नहीं है। इस प्रकार श्रपने सुद्धदों तथा श्रम्य जनों के सुख से श्रपनी प्रशंक्षा सुन, उदासीन भाव से श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे। श्रीरामचन्द्र जी की श्रीर से न तो किसी का मन ही श्रघाता था श्रीर न उनकी श्रीर से किसी की श्रांस दी इटकी थी। १२॥१३॥

१ मुक्तेन-ऐहिण विषय भीगन सुखेन। ( रा० )

नरः शक्नोत्यपाक्रष्टुमितक्रान्तेऽपि राघवे । यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यित ॥१४॥ यद्यपि श्रीरामचन्द्र दूर निक्षत द्याते थे तथापि जो उन्हें न देख पाता था या जिसे वे नहीं देख पाते थे ॥१४॥

निन्दितः स वसेरलोके स्वात्माऽप्येनं विगर्हते । सर्वेषां हि स धर्मात्मा वर्णानां क्रुरुते दयाम् ॥१५॥

दसकी लोग भी निन्दा करते थे और वह स्वयं भी अपने को धिक्कारता थां। क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी की दया चारों वर्णी पर समान रूप से थी॥१४॥

चतुर्खाः हि वयस्थानां तेन ते तमनुव्रताः । चतुष्पथान् देवपथां ११चैत्यान्यायतनानि २ च ॥१६॥

इसीसे चारों वर्ण के लोग अपनी एम्र के अनुसार उनमें अनुराग रखते थे अथवा उनके अनुयायी थे। राजकुमार श्रीराम-चन्द्र चौराहों, देवालयों, चैत्यवृत्तों, समामण्डपों ॥१६॥

मदक्षिणे परिहरन् जगाम तृपतेः सुतः । स राजकुल<sup>३</sup>मासाद्य मेघसङ्घोपमेः शुभैः ॥१७॥

के पास से इस प्रकार जाते जिससे उनकी प्रदिश्या हो जाती थी। ( चलते चलते ) श्रीरामचन्द्र जी राजभवन में पहुँचे । वह राजभवन मेवसमूह के समान जान पदता था।।१७॥

१ देवपथान्—देवतायान । (गो०) २ श्रायतनानि—सभादीनि । (गो०) ३ राबकुलं—राबप्रस्म । (गो०)

पसादशृङ्गिर्विविधैः कैलासशिखरोपमैः। त्रावारयद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डरैः ॥१८॥

श्रीर उस<sup>े</sup> राजमवन के विविध शिखर, कैलास पर्वत के शिखर जैसे जान पड़ते थे। भवन की श्रनेक सफेद श्रटारियाँ गगन मण्डल को उसी प्रकार छाए हुए थीं जिस प्रकार सफेर रंग के विमान आकाश को छा लेते हैं।।१८॥

वर्धमानगृहें १ इचापि रत्नजालपरिष्कृतेः

तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रभवनोपमम् ॥१६॥ इस राजमवन के क्रीडागृह (खेल घर) रत्नों की जंड़ाऊ कारीगरी से सुशोभित थे (अर्थात् उनकी दीवालों पर रत्नों की पच्चीकारी का काम था )। यह राजभवन पृथिवी भर के राज-भवनों से सर्वश्रेष्ठ और इन्द्रभवन के समान था ॥१६॥

राजपुत्रः पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रिया ज्वलन् ।

स कक्ष्या धन्विभर्गुप्तास्तिस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः॥२०॥

राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी श्रंपने पिता के ऐसी शोभा से युक्त राजभवन में पहुँचे। वे तीन ड्योद़ियों पर, ज़हाँ तीर-न्द्राज सिपाहियों के पहरे लगे हुए थे, रथ पर बैठे हुए ही चल गए ॥२०॥

पदातिरपरे कक्ष्ये द्वं जगाम नरोत्तमः । स सर्वाः समतिकम्य कक्ष्या दशर्थात्मजः।

सन्निवर्त्य जनं सर्वे शुद्धान्तं पुनरभ्यगान् ॥२१॥

तद्रनन्तर चौथी श्रीर पाँचवी दो ड्योदियाँ उन्होंने पैदल पार र्का । इम प्रकार राजभवंन की सब ड्योदियाँ नाँच और साथ के

१ वर्षमानगरे:—म्हाडागरे:। (ग०)

लोगों को श्रन्तिम ड्योढ़ी पर छोड़ कर, दशरथनन्द्रन ने महाराज के श्रन्त:पुर में प्रवेश किश्रा ॥२१॥

> ततः प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो ग्रुदितो तृपात्मर्जे । प्रतीक्षतं तस्य पुनर्विनिर्गमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥२२॥

> > इति सप्तदश: सर्गः॥

तद्नन्तर, श्रीरामचन्द्र जी के श्रपने िवत के पास चले जाने पर, सब लोग परमानन्दित हो, उनके लौटने की उसी प्रकार चाहना करने लगे, अस प्रकार पूर्णिमा के चन्द्रमा के उद्य की समुद्र, चाहना करता है।।२२॥

श्रयोध्याकारङ का मत्रहवाँ सर्ग समाप्तः हुश्राः।

---.<del>%</del>----

श्रप्टदृशः सर्गः

--:0:--

स ददशीसने रामो निषण्णं पितरं शुभे । कैकेयीसहितं टीनं मुखेन परिशुप्यता ॥१॥

श्रन्तःपुर में जा कर, श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, महाराज दशरथ दीनभाव से कैंकेगी सिंहन वड़ी सेज पर वैठे हैं श्रीर उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है ॥१॥

१ श्रासने--- पर्यह्वे । (गो०)

स पितुरचरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्। ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः ॥२॥

उन्होंने जाते ही पहले बड़े विनीतभाव से पिता से चरणों में माया नवाया और फिर माता कैकेयी को वड़ी सावधानी से प्रणाम किया ॥२॥

रामेत्युक्ता च वचनं वाष्पपर्याक्कलेक्षयः। शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्॥३॥

'श्रीरामचन्द्र को देख महाराज दशरथ केवल "राम" ही कह सके। क्योंकि फिर दु:खो महाराज के नेत्रों से अश्रुधारा बहने सगी श्रीर उनका कण्ठ गद्गद हो गया। फिर वे न तो कुछ देख ही सके श्रीर न कुछ वोल ही सके ॥३॥

> तदपूर्वं नरपतेर्द्धा रूपं भयावहम्। रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्टेव पन्नगम्।।४॥

जिस प्रकार सर्व को पैर से छूने पर मन में भय का संचार 'हो जाता है, उसी प्रकार पिता की भयावह दशा देख, श्रीरामचन्द्र जी के मन में भय का संचार हुआ।।४॥

इन्द्रियेरप्रहृष्टेस्तं गोकसन्तापकर्शितम्। निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम् ॥५॥

उस समय महाराज की सारी इन्द्रियाँ विकल थीं, वे शोक सन्ताप से क्लेशित हो रहे थे श्रीर मानसिक विकलता श्रीर विवा के कारण वारंवार दीर्घ निश्वास छोड़ रहे थे ॥४॥

१ श्रचिन्त्यक्र्रं—ग्रसमावितम्। (गो०)

## ऊर्मिमालिनमशोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम् । उपप्तुतमिवादित्यप्रक्तानृतमृपि यथा ॥६॥

प्रकृति से ही होम को न पाने वाले, किन्तु समय के फेर से लहरों से हुव्य मागर की, राहु से प्रस्त सूर्य की. मिध्या मापण से ऋषि की जो दशा होती है, वही दशा उस समय महाराज दशरय की थी।।६॥

श्रचिन्त्यकर्लं<sup>१</sup> हि पितुस्तं शोकग्रुपधारयन् । वभूव संरव्धतरः सग्रुद्र इव पर्वणि.॥७॥

श्रपने पिता की ऐसी श्रसम्मावित दशा देख श्रीर उनके शोक का कारण न जान कर, श्रीरामचन्द्र जी के मन मे वैसी ही खलवती मची जैसी कि, पूर्णमासी के दिन समुद्र में मचर्ता है ।:७॥

चिन्तयामास च तदा रामः पितृहिते रतः।

, किं स्विद्धैव नृपतिर्ने मां प्रत्यभिनन्दति ॥८॥

ं पिता की सदा भलाई चाहने वाले श्रीरामचन्द्र, मन ही मन सोचने लगे कि, क्या कारण है आज पिता मुक्ते देख कर हु.खी हो रहे हैं और न मुक्ते आशीर्वाद देते हैं।

श्रन्यदा मां प्रिता दृष्टा कुपितोऽपि मसीदृति । तस्य मामद्य सम्मेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥६॥

श्रीर दिन तो पिता जी कुद्ध होने पर भी, मुक्ते देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, किन्तु श्राज मुक्ते देख कर, उन्हें क्यों कप्ट हो रहा है ॥६॥

१ ऋचिन्त्यकल्यं—ग्रसमानितम् । (गो०) वा० रा० अ०—१४

स दीन इव शोकार्तो विपएणवदनद्युतिः । केकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमत्रवीत् ॥१०॥

वे क्यों दीनों की तरह शोक से आर्त, उदास और हानधुति हो रहे हैं। (इस प्रकार सोचते हुए जब वे स्वयं इसका कारण निश्चित न कर सके तव) कैंकेथी को प्रणाम कर, श्रीरामचन्द्र जी वोले ॥१०॥

> कचिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्येन मे पिता । कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादय ॥११॥

यदि मुमसं अनजाने कोई अपराध हो गया हो, जिससे कुपित हो पिता जी मुमसे नहीं वोजते तो, मेरी श्रोर से आपही इनको प्रसन्न कर दीजिए ॥११॥

श्रपसन्तमनाः किं तु सदा मां प्रति वत्सलः।

विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभाषते ॥१२॥

अप्रसन्त मन होने पर भी पिता जी की मुक्त पर सदा छ्या रहती थी। किन्तु आज मैं देखता हूँ कि, उनके चेहरे का रंग उतर गया है और वे दीनमाव से वैठे हैं और मुक्तसे बोलते भी नहीं।।१२॥

शारीरो मानसो वाऽपि कचिदेनं न वाधते ।

सन्तापो वाऽभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम् ॥१३॥

क्या निता जी को कोई शारीरिक या मानिमक कप्ट तो नहीं हु:खी कर रहा है ? क्योंकि मनुष्य का सदा सुखी रहना हुर्लभ है ॥१३॥

कचित्र किञ्चिद्ररते कुमारे प्रियदर्शने । ज्ञत्रुध्ने वा महासत्त्वे मातॄर्णां वा ममाशुभम् ॥१४॥ श्रेथवा प्रियःशैन कुमार भरत के वा नहापराक्रमी शतुत्र में व हमारी माताश्रों में श्रथवा मुम्हमे तो महाराज ने कोई युराई नहीं देखी॥१४॥

> श्रतोपयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः । महूर्तमिप नेच्छेयं जीवितुं कुपितं तृपे ॥१४॥

सहाराज का कहना न मान कर, उनको श्रयन्तुष्ट एव कृषित कर, मैं एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता ॥१४॥

यतो मूलं नरः पश्येत्मादुर्भाविमहात्मनः। कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सित दैवते ॥१६॥

क्योंकि जिन पिता माता से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उन प्रत्यच्च देवतात्रों की स्नाज्ञा क्यों न मानी जाय ॥१६॥

किचते परुपं किञ्चिदिभमानात्पिता मम । एक्तो भवत्या कोपेन यत्रास्य द्युलितं मनः ॥१७॥

कहीं तुमने तो श्रमिमान से कोई कठोर वचन महाराज से नहीं कह दिश्रा, जिसको सुन, ऋद्ध होने के कारण, महाराज का मन बिगड़ गया हो ? ॥१७॥

एतदाचक्ष्त्र मे देवि तत्वेन परिपृच्छतः। किन्निमित्तमपूर्वीऽयं विकारो मनुजाधिपे॥१८॥

हे देवि ! मैं जो तुकसे पूँछता हूँ, उसकी मुक्ते तू ठीक ठीक समका कर कह । महाराज के मन में इस अपूर्व विकार के उत्पन्न होने का क्या कारण है ? ॥१८॥

१ लुलितं--फलुपितं । (गो०)

एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । उवाचेदं सुनिर्लञ्जा धृष्टमात्महितं वचः ॥१६॥

जव श्रीरामचन्द्र जी ने कैंकेथी से इस प्रकार कहा, तव वह वड़ी वेहया श्रीर श्रपने सतलव में चौकस कैंकेथी, धृष्टतापूर्वक वोली । १६॥

न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किश्चन ।

किञ्चिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान्नाभिभापते ॥२०॥ हे राम ! न तो राजा तुम पर श्रप्रसन्न हैं श्रौर न उनके शरीर

में कोई पीड़ा है, किन्तु इनके मन में तुम्हारे विषय में एक वात है, जिसे यह तुम्हारे डर से कहते नहीं ॥२०॥

प्रियं त्वामित्रयं वक्तुं वाखी नास्यापवर्तते । तद्वश्यं त्वयां कार्यं यदनेनाश्रुतं सम ॥२१॥

तुम इनके वड़े प्यारे हो, श्रतः तुमसे श्रिय वचन कहने को, इनकी वाणी नहीं खुलती, पर तुमको उसके श्रतुसार, जिसकी इन्होंने मुक्तसे प्रतिज्ञा कर रखी है, कार्य करना उचित है ॥२१॥

एप मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च।

स परचात्तप्यतं राजा यथाञ्न्यः प्राकृतस्तया ॥२२॥

पहिले इन्होंने खादर पूर्वक मुफे वर दिखा था . श्रीर उसके लिए श्रव यह गॅवारों की तरहे सन्ताप कर रहे हैं ॥२२॥

श्रतिस्डय' ददामीति वरं मम विशांपतिः। स निर्यं गतजले सेतु वन्धितुमिच्छति॥२३॥

१ श्रांतमुख्य—प्रतिज्ञाय । (गो०)

मैं वर दूँगा ऐसी प्रतिज्ञा कर पीछे उसका वचाव सोचना विसा ही है जैसा कि, पानी वह जाने पर उसको रोकने के लिए वॉघ वॉघना ॥२३॥ क्स, ह

धर्ममूलिमदं राम विदितं च सतामि । तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते यथा ॥२४॥

ो, हुए

**4**|•

। मेह

FFI

K.

À:

है राम ! कहीं ऐसा न हो कि, ऋद हो तुम्हारे लिए महाराज सत्य को त्याग वैठें। क्योंकि महात्मात्रों का कथन है कि, सत्य 124 ही धर्म की जड़ है।।२४॥

> यदि तद्वक्षयते राजा शुभं वा यदि वाऽशुभम्। करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्॥२५॥

श्रगर तुम यह वात स्वीकार करते हो कि, महागाज उचित श्रथवा श्रनुचित जो कुछ कहें, उसे तुम करोगे, तो में तुम्हें सव हाल वतला दूँ ॥२४॥

यदि त्वभिहितं राज्ञा त्विय तन निपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि न होप त्विय वक्ष्यति ॥२६॥

श्रथवा यदि महाराज तुमसे स्वयं न कहें, तो मैं इनकी श्रोर से जो कुछ कहूँ, उसे तुम मानो, तो मैं कहने की तैयार हूँ, क्योंकि ये तो तुमसे न कहुंगे ॥२६॥

एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतम् । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसिवर्धो ॥२७॥

जव इस प्रकार केंकेयी ने श्रारामचन्द्र जी से कहा, तव श्रीरामचन्द्र जी श्रत्यन्त व्यथित हो, महाराज के पास वैठी हुई ·कैकेयी से वोत्ते ॥२०॥

श्रहो धिङ् नाईसे देवि वक्तु मामीदशं वचः। श्रहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके।।२८॥

हा ! धिक्कार है ! हे देवि ! तुमको ऐसी वात कहनी उचित नहीं । मैं महाराज के कहने से, और कामों की तो कोई वात ही नहीं, अग्नि में गिरने को तैयार हूँ ॥२८॥

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमिष चार्णवे । ।
नियुक्तो गुरुणा षित्रा नृषेण च हितेन च ॥२६॥
परम गुरु और हिनकारी महाराज पिता जी के कहने से मुमे
हलाहल विष पीना और समुद्र में छूद पड़ना भी स्वीकारहे ॥२६॥

तहब्रूहि वचनं देवि राजो यदभिकाङ्क्षितस् । करिष्ये नितजाने च रासो द्विर्नामिमापते ॥३०॥

श्रतएय हे देवि ! जो कुछ महागज की इच्छा हा सो तू सुक्त से फट । मैं प्रतिज्ञा करता है कि, मैं उनकी श्राज्ञा वा पालन कहाँगा। माता ! यह सवा यह राय कि, राम दो प्रकार की ' याने कहना नहीं जानना। श्रथया राम, जो कहता है वहीं करता है। २०॥

तमार्जवसमायुक्तमनार्याः सत्यवादिनम् । जवाच रामं कंकेयी वचनं मृशदारुणम् ॥३१॥

जब सत्यवादी श्रीरामचन्द्र जी ने ऐसे विनययुक्त बचन कहै, तब सर्वश्रेप्टा केंकेर्ग ये श्रत्यन्त कठीर बचन वोली ॥३१॥

> पुरा दंवासुरं युद्धे पित्रा ते मम राघव । रक्षिनेन वर्गे दत्ती सशस्येन महारखे ॥३२॥

१ प्रनार्या—सर्वश्रेष्टा। (शि०)

हे रामचन्द्र ! पूर्वकाल में जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, तब उसमें महाराज बागा के लगने से घावल हुए थे। उस समय मैंने इनकी रज्ञा की थी। तब इन्होंने मुक्ते दो बर दिए थे।।३२॥

श्रत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिपेचनम् । गमनं दण्डकारएये तत्र चाद्येव रावव ॥३३॥

डन हो में से, श्राज मैंने एक से तो भरत का राज्याभिषेक श्रीर दूमरे से श्राज ही तुम्हारा द्राडकारण्य वन में जाना माँगा है ॥३३॥

> यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । श्रात्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृखु ॥३४॥

हे नरश्रेष्ठ । यदि तुम अपने पिता को और अपने आपको सत्यप्रतिज्ञ बनाए रखना चाहते हो तो, मैं जो कहूँ उसे सुनो ॥३४॥

सिन्नदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् । त्वयाऽरएयं प्रवेष्टच्यं नव वर्पाणि पञ्च च ॥३५॥

तुम्हारे पिता ने जे। कुछ कहा है, उसको मान कर, तुम चीदृह वर्ष के लिए बन को चले जान्रो।।३४॥

> भरतस्त्यभिषिच्येत यदेतद्भिषेचनम् । त्वद्र्ये विहितं राज्ञा तेन सर्वेण रायव ॥३६॥

श्रीर महाराज ने तुन्हारे श्रभिपेक के लिए जो यह सम्नत सामग्री एकत्र की है, उससे भग्त का राज्याभिपेक हो।।३६॥

सप्त सप्त च वर्पाणि द्रगडकारण्यमाश्रितः । श्रभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाजिनघरो वस ॥३७॥ तुम इस श्रभिपेक को त्याग कर श्रीर जटा श्रीर मृगचर्म धारण कर, चौदह वर्ष द्राहकारण्य में वास करो ॥३०॥

> भरतः कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधामिमाम् । नानारत्नसमाकीर्खाः सवाजिरवकुञ्जराम् ॥३८॥

श्रीर भरत जी कोसलपुर में रह कर, इस पृथिवी का, जे। निता रत्नों से श्रीर हाथी घोड़ों से परिपूर्ण है, शासन करें ॥३८॥

एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुएयेन समाप्तुतः । शोकसंक्षिष्टवदनो न शक्रोति निरीक्षतुम् ॥३६॥

यही कारण है कि, महाराज करुणा से परिपूर्ण हैं श्रीर शोक से उनका मुख शुष्क हो रहा है श्रीर वें तुम्हारी श्रीर देख भी। नहीं सकते ॥३६॥

> एतत्कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्य नरेश्वरम् ॥४०॥

हे रघुनन्दन ! तुम महाराज का यह कहना मानो श्रीर इनकी यात को सत्य कर श्रर्थान् पूरी कर इनका उद्धार करो ॥४०॥

> इतीव तस्यां परुपं वदन्त्यां न चेव रामः प्रविवेश शोकस् । प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्रव्यसनाभितप्तः ॥४१॥ इति श्रशःशः श्राः॥

जब कैंकेयी ने ऐसे कठोर बचन कहे, तब भी उन्हें मुन कर श्रीरामचन्द्र को कुछ भी शोक न हुआ; किन्तु महाराज (जो पहिले ही महादुःखी थे) पुत्र के मावी कप्टों का विचार कर. पुनः सन्तप्त हुए ॥४१॥

श्रयोध्याकारङ का श्रष्टारहवॉ सर्ग समाप्त हुग्रा ।

---;o;---

## एकोनविंशः सर्गः

-:o:--

तद्प्रियमित्र्ञ्नो वचनं मरणोपमम् । श्रुत्वा न विव्यये रामः कैकंयीं चेद्मव्रवीत् ॥१॥

शत्रुह्न्ता श्रीरामचन्द्र, मरण के समान पीड़ाटायक केंक्रेयी के वचन सुन कर, जरा भी दुःखी न हुए श्रीर उससे वोले ॥१॥

एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः । जटाजिन्धरो राज्ञः मतिज्ञामतुपालयन् ॥२॥

"वहुत अच्छा" महाराज की प्रतिज्ञा पूरी करने को मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर, अभी अपने इस नगर से वन को जाऊँगा ।।२।।

इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः। नाभिनन्दति दुर्घपीं यथापुरमरिन्दमः॥३॥

किन्तु मैं यह श्रवश्य जानना चाहता हूं कि, शत्रुहन्ता दुर्धर्ष महाराज पूर्ववत् मुक्तसे क्यों नहीं बोलते ; इसका क्या कारण है ? ॥३॥

१ इत:--श्रस्मान्नगरात्। (वि०)

मन्युर्ने च त्वया कार्यो देवि ब्रूमि तवाग्रतः । यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥४॥

हे देवि ! तू क्ठ मत । मैं तेरे मामने कहता हूँ कि, मैं जटा चल्कल धारण कर वन को चला जाऊँगा । तू प्रसन्न हो ॥४॥

हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च ।
नियुज्यमानो विस्वव्धः किं न कुर्यामहं प्रियम् ॥॥॥

मेग हित चाहने वाले गुरु, थिता श्रीर छतज्ञ महाराज सुमे जो श्राज्ञा दें, उनकी प्रसन्नता के लिए, ऐसा कौन काम है, जिसे मैं नि:शङ्क हो न करूँ ? ।।।।।

छलीकं र मानसं त्वेकं हृद्यं दहतीव मे । स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम् ॥६॥

मेरे वन में एक श्रिवय वात जो वृरी तरह खटक रही है, वह यह है कि, महाराज ने मुफसे भरत के राज्याभिषेक के सम्बन्ध में स्वयं कुछ क्यों नहीं कहा ? ॥६॥

यहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च । ह्प्टो भ्रात्रे स्त्रयं द्द्यां भरतायाप्रचोदितः३ ॥७॥

महाराज की बात रहने दे, मैं तो तरे ही कहने से प्रसन्नता पूर्वक भाई भरत को केवल राज्य ही नहीं, बल्कि सीता, श्रपने प्राण, इष्ट, धन—सब कुछ महर्ष दे सकना हूँ ॥७॥

१ दिख्यः — निर्विशद्धः । (ग०) २ श्रलीकं — ग्रिप्रियं । (गी०)

३ प्रचोदिन: --स्यवारीतिशेष: । ( महेर्वग्तीर्थी )

किं पुनर्मनुजेन्द्रेश स्वयं वित्रा प्रचोदितः। तव च पियकामार्थं पतिज्ञामनुपालयन्।।८॥

फिर महाराज पिता जी की तो वात ही क्या है। उनके नत्य की रचा के लिए और तेरा काम चनाने के लिए तो मैं कोई भी काम करने से मुँह नहीं मोड़ सकर्ना।।=॥

तदाश्वासय हीमं त्वं किन्विदं यन्महीपतिः । वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रृणि मुश्चति ॥६॥

सो तू ये मब वातें महाराज को सममा दे। मैं देखता हूं कि पिता जी नीची गर्दन कर बैठे हुए छांसू गिरा रहे हैं; सो क्या बात है ? ॥ ।।

> गच्छन्तु चैवानयितुं दृताः शीव्रजवहर्यैः । भरतं मातुलकुलाद्द्यैव नृपशासनात् ॥१०॥

महाराज का आज़ा से आज ही दूत शीव्रगामी घोड़ों पर सवार हो, भरत जी को निनहाल से लिया लावे ॥१०॥

द्राडकार्ययमेपोऽहमितो गच्छामि सत्वरः । श्रविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥११॥

श्रीर मैं तुरन्त इसी समय, पिता के वचन के सम्बन्ध में युक्तायुक्त विचार किए विना ही चौन्द्द वर्ष के लिए दंडकारण्य में वास करने जाता हूँ ॥११॥

सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य केंकयी । मस्थानं श्रद्दधाना हि त्वरयामास राघवम् ॥१२॥

१ सना सवतस्यान् । (गो०)

श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन श्रीर प्रसन्न हो रानी कैकेयी ने श्रीरामचन्द्र जी का वन जाना निश्चय जाना, श्रीर वन जाने के लिए वह जल्दी मचाने लगी ॥१२॥

एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवैर्दयैः। भरतं मातुलकुलादुपावर्तयितुं नराः ॥१३॥

श्रीर वोती कि, वहुत श्रच्छा, श्रभी दूत शीव्रगामी घोड़ों पर सवार हो जाते हैं श्रार भरत को मामा के घर से लिवाए लाते हैं ॥१३॥

तव त्वहं क्षमं र मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम् । राम तस्मादितः शीघं वनं त्वं गन्तुमहेसि ॥१४॥

हे राम ! तुम वन जाने को उत्सुक हो तो, वन जाने में वित्तम्य करना श्रच्छा नहीं। श्रतः तुम शीव्र वन की यात्रा करो ॥१४॥

ब्रीडान्वितः स्वयं यच नृपस्त्वां नाभिभापते । नित्तिंचन्नरश्रेष्ठ मन्युरेपोऽपनीयताम् ॥१५॥

श्रीर महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए जा नहीं कर रहे हैं, सो इसका श्रीर कोई कारण नहीं, इसका कारण केवल लड़्ज़ा है। सो यह कुछ भी यान नहीं—इसका तुम जरा भी विचार मत करो॥१४॥

यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्माद्भित्वरन् । पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोस्यनेऽपि वा ॥१६॥

१ सम-युक्तम् । (ग०) २ उत्मुकस्य-वनगमनोत्नुकम्य । (रा०)

२२१

कश्येवाहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ॥१८॥ उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने महाराज को उठाया श्रीर कैंकेयी के कथन से प्रेरित हो चाबुक से पीट हुए घोड़े की तरह, वन जाने की जल्दी करने लगे ॥१८॥

तद्रियमनार्याया वचनं दारुखोपमम् । श्रुत्वा गतन्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमत्रवीत् । यद्यपि उस दुष्टा का वह वचन श्रत्यन्त कठोर था ; तथापि श्रीरामचन्द्र जी को उसके उस वचन से कुछ भी कप्ट न हुआ। वे केकेयी से वोले ॥१६॥

नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुमृत्सहै । ् विद्धि मामृपिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्यितम् ॥२०॥ हे देवि! मैं धन के लोभ से राज्य पाने की कामना नहीं

UME करता। मैं तो राड्य की कामना केवल कत्तेव्यपालन के लिए करता था। मुमे तो तू केवल धर्माश्रित ऋषियों के तुल्य जान।

ä

ही करेंगे ॥१६॥

12,

irif.

W.

옔 संवे สู่กั

Ļ

g st HATE

1(0)

श्रर्थान जिस प्रकार ऋर्षि श्रपने जीवन का लक्ष्य केवल धर्मपालन सममते हैं, उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य इस संसार में केवल धर्म का पालन करना है ॥२०॥

यदत्रभवतः किश्चिच्छक्यं कतु प्रयं मया । प्राणानिष परित्यच्य सर्वथा कृतमेव तत् ॥२१॥

यदि में अपने प्राण दे कर भी पिता जी का कोई हितसाधन कर सकूँ, तो समफ ले वह कार्य हुआ ही रखा है। अर्थात् पिता जी के प्रसन्न करने के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ—वन जाना तो मेरे लिए कोई वड़ी वात ही नहीं।।२१॥

न ह्यतो धर्मचरणं किश्चिद्स्ति महत्तरम्। यथा पितरि शुश्रृपा तस्य वा वचनक्रिया।।२२॥

क्योंकि, पिता की सेवा और उनकी श्राज्ञा का पालन करने से वढ़ कर, संसार में दूसरा कोई धर्माचरण है ही नहीं ॥२२॥

श्रनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादृहम् । वने वत्स्यामि विजने वर्पाणीह चतुर्दश् ॥२३॥

महाराज यदि मुमसे न भी कहेंगे, तो भी मैं, तेरे ही कहने से जनशून्य वन में चौदह वर्ष वास कहँगा ॥२३॥

न नृनं मिय केंकेयि किश्चिदाशंससे गुणम् । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेरवरतराः सती ॥२४॥

हे सती ! मेरी श्रधीश्वरी हो कर भी निश्वय तू मेरे स्वभाव को न जान पाई। यदि जानती होती तो ऐसी तुच्छ वान पिता जी से न कहती ॥२४॥

१ इंश्वरतरा-श्रारान्त नियन्त्री । (गो०)

यावन्मात्रसाषृच्छे सीतां चातुनयाम्यहस् । ततांऽधैव गमिच्यामि दण्डकानां महद्रनम् ॥२५॥

श्रन्छा, जो हुश्रा सो हुश्रा, मेरे द्रव्हकारच्य वन जाने में श्रव इतना ही विलंब है कि, में जा कर माता कीसल्या से पृंछ श्राऊँ श्रीर सीता को सममा श्राऊँ ॥२४॥

भरतः पालयेद्राज्यं शुश्रूपेच पितुर्यथा । तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः ॥२६॥

परन्तु तू 'ऐसा करना जिससे भरत श्रन्छी तरह राज्य करें श्रीर पिता की सेवा शुश्रूपा करें। क्योंकि पुत्र के लिए यही सना-तन धर्म है ॥२६॥

स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखद्दतः पिता । शोकादशक्तुवन्वाष्पं परुरोद महास्त्रनम् ॥२७॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, महाराज द्शारथ श्रात्यन्त दु:खी हुए। उनसे चोला तो कुछ गया नहीं ; किन्तु शोक से श्रधीर हा, ढाड़ मार कर रोने लगे ॥२७॥

वन्दित्वा चरखौ रामो विसंबस्य पितुस्तदा । कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महाचुतिः ॥२८॥

तय महाद्यतिमान श्रीरामचन्द्र जी ने मूर्छित पिता के य दुष्टा कैकेथी के चरणों में प्रणाम किश्रा श्रीर वहाँ से चल दिए ॥२=॥

स रामः वितरं कृत्वा केंक्रेयीं च मद्क्षिणम् । निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्स्वं दृद्शं सुह्ज्जनम् ॥२६॥ ( चलने के पूर्व ) श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों की परिक्रमा भी की श्रीर तदनन्तर श्रन्तःपुर से वाहिर निकल, श्रपने इप्टिमित्रों को देखा ॥२६॥

> तं वाष्यपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽतु जगाम ह । लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥३०॥

श्रीरामचन्द्र के पीछे पीछे नेत्रों में श्रॉसू भरे श्रीर श्रत्यन्त ' ऋद्ध सुमित्रा के श्रानन्द को वढ़ाने वाले तदमण जी भी चले ॥३०॥

िटिप्पणी—टीकाकारों का मत है कि, लद्दमण जी अरामचन्द्र जी के साथ अन्त:पुर में गए थे और शयनागार के बाहिर खड़े-रह कर, उन्होंने वे सब बातें सुनीं थी, जो वहाँ कैंकेथी और आरामचन्द्र के बीच हुई थीं। मूल में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है तो भी उक्त श्लोक ते यह बात सिद्ध है।

श्राभिषेचनिकं भाग्डं कृत्वा रामः मद्क्षिणम् । श्रुनेर्जगाम सापेक्षो१ दृष्टं तत्राविचालयन् ॥३१॥

श्रीरामचन्द्र जी ने श्राभिषेक की सामग्री की प्रवित्ता की श्रीर प्रार्थना की कि, इससे भरत जी का श्राभिषेक हो तथा उसकी श्रीर से श्रपनी निरपेत्तता प्रकट करने को पुनः उसकी श्रीर न देख, वे वहाँ से धीरे धीरे रवाना हुए ॥३१॥

न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्पति । लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीत्ररमेरिव क्षपा ॥३२॥

राज्य।भिषेक न होने से श्रारामचन्द्र की मुन्दर्शांत में तिल भर भी श्रन्तर न पड़ा। वह जैसे पूर्व थे वसे ही कान्तिमान वने

१ सामेतः—भग्नस्यानेनामिये गिस्वितिप्राथनासहितः । (ग्रो०) २ द्रष्टिं तमानिचालयन्—स्वयंनमनिग्पेत्तहस्यर्थः । (गो०) रहे। क्योंकि उनमें तो स्वामाविक कान्ति थी। जैसे कृष्णपन्न के चन्द्रमा की कान्ति, नित्य चीण होने पर भी, नहीं घटती॥३२॥

न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्थराम् । सर्वलोकातिगस्येव<sup>१</sup> लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥३३॥

यद्यि श्रीरामचन्द्र जी श्राखिल पृथिवी का राज्य छोड़ कर, वन जा रहे थे, तथापि महायोगीश्वर की तरह, उनके मन में किसी प्रकार का विकार किसी को न देख पड़ा ॥३३॥

्रपतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते। विसर्जियत्वा स्वजनं रथं पोरांस्तथा जनान्॥३४॥ श्रीरामचन्द्र जी ने उस शुभ छत्र श्रीर विद्या चँवर वहीं

होड़े। फिर रथ को तथा अपने इप्टिमित्रों, पुरवासियों एवं वाहिर के लोगों को भी वहीं से विदा कर ॥३४॥

धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च । प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुरप्रियशंसिवान् ॥३५॥

श्रीर उनके दुःख को श्रपने मन में रख श्रीर श्रपनी इन्द्रियों को श्रपने वश में कर, वह श्रप्रिय संवाद सुनाने के लिए, श्रपनी माता के घर गए ॥३४॥

सर्वो ह्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः । नालक्षयत रामस्य किश्चिदाकारमानने ॥३६॥

शोरामचन्द्र जी के समीपस्य लोगों ने भी, सत्यवादी श्रीराम-चन्द्र के उस शारीरिक शृद्धार में जो उन्होंने श्रमिपेकार्थ किया

१ सर्वेत्तोकातिगस्य--- तुत्यमानावमानस्य परम योगीश्वरस्येत्यर्थः । (गो०) २ श्रीमःन्---रामाभिषेकार्ये कृतालद्कारः । (गो०)

वा० रा० च०---१४

था, कुछ भी श्रन्तर न पाया श्रौर न उनके मन ही में किसी प्रकार की उदासी देख पड़ी ॥३६॥

उचितं<sup>१</sup> च महावाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान् । शारदः समुदीर्णांग्रुश्रन्द्रतेज इवात्मजम् ॥३०॥

जिस प्रकार शरद्कालीन चन्द्रमा श्रपनी प्रभा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार महावाहु श्रीरामचन्द्र ने श्रपने स्वाभाविक हर्ष को न छोड़ा ॥३७॥

वाचा मधुरया रामः सर्वे सम्मानयञ्जनम् । मातुः समीपं धर्मात्माः भविवेश महायशाः ॥३८॥

जो लोग इधर उधर खड़े थे, उन सव का मधुरवाणी से सत्कार कर, महायशस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी माता कौसल्या के पास पहुँचे ॥३८॥

तं गुणैः समतां भाषां भाता विपुलविक्रमः । सौमित्रिरनुववाज धारयन्दुःखमात्मजम् ॥३६॥

महापराक्रमी लद्दमण जी भी, जो श्रीरामचन्द्र के सुख दुःख में उनके समान ही सुखी दुःखी होने वाले थे, भाई के दुःख को श्रमने मन में रखे हुए, उनके पीछे पीछे गएं ॥३६॥

प्रविश्य वेश्मातिसृशं सुदाऽन्वितं समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिंग्मागतम्।

१ उचितं—षहजं। (गो०) २ गुगौ:—मुखदुःखादिभिः। (गो०) ३ समतां प्राप्त:—समान मुख दुःखः। (गो०) ४ भ्रर्थविपत्ति—श्रर्थं-नार्था। (गो०) पाठान्तरे "भीरातमा।"

## न चैव रामोत्र जगाम विक्रियां सुहुज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्क्षया ।।४०॥

इति एकोन्विश: सग:॥

श्रपनी माता के श्रर्थ श्रीर श्रपने सुहृद्धनों के प्राण के नाश की श्राशंका उपस्थित होने पर भी, श्रीगमचन्द्र के मन में जरा भी विकार उत्पन्न न हुश्रा। वे श्रत्यन्त प्रसन्न होते हुए, श्रपनी माना के घर पहुँचे ॥४०॥

श्रयोध्याकारह का उन्नीवर्षं वर्ग वमात हुन्ना।

-:0;-

विंशः सर्गः

--:o:*-*--

तिस्मस्तु पुरुषन्याघे निष्कामति कृताञ्जलां । श्रात्शन्दो महाञ्जज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा ॥१॥

पुरुपन्याच श्रीरामचन्द्र जी की विदा माँगने के लिए हाथ जोडे हुए, महाराज के अन्तःपुर से वाहिर आते देख, रनवास की छियों में हाहाकार मच गया ॥१॥

कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरस्य च । गतिर्यः शरणं चापि स रामोऽद्य प्रवत्स्यति ॥२॥

वे रोरो कर कहने लगीं, श्रीरामचन्द्र पिता की प्रेरणा हुए विना ही दासों श्रीर दासियों समेत सब श्रन्तः पुरवासियों की सब

१ स्रात्मविपिचशक्वया-प्राचनाशशङ्कया। (गो०)

श्रभिलापाएँ पूरी कर दिश्रा करते हैं श्रौर जो हम लोगों के एक मात्र श्रवलव हैं—वे ही श्रीरामचन्द्र श्राज वन जा रहे हैं॥२॥

कोसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । तथैव वर्ततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥३॥ ते श्रीरामचन्द्र, जन्म ही से ऋषनी जननी कौसल्या की

जो श्रीरामचन्द्र, जन्म ही से अपनी जननी कौसल्या की तरह हम सब को मानते चले आते हैं ॥३॥

न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जययन् । क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽद्य पवत्स्यति ॥४॥

श्रीर जो कठोर वचन कहने पर भी कभी कुपित नहीं होते श्रीर न स्वयं किसी को कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित को भी प्रसन्न कर लिश्रा करते हैं, वे ही श्रीरामचन्द्र श्राज वन जा रहे हैं।।४॥

> श्रद्यद्धिर्वत नो राजा जीवलोकं चरत्यम् । यो गतिं सर्वलोकानां परित्यजति राघवम् ॥५॥

जो सव प्राणियों के एक मात्र सहारे हैं, उन्हीं श्रीरामचन्द्र को वनवास दे, महाराज एक श्रनाड़ी की तरह प्रजा का नाश करने पर उतारू हैं ॥४॥

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव घेनवः। पतिमाचुक्रुशुर्श्वेव सस्वरं चापि चुक्रुशुः। १६॥

इस प्रकार वे सब श्रन्तः पुरवासिनी महाराज दशर्थ की रानियाँ वत्सरिहत गी की तरह, पति की निन्दा करती हुई उच्च-स्वर से रोने लगीं ॥६॥

१ चरति—मच्यति, नाश्यतीति,। (गो०)

स हि चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः। पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा च्यालीयताःसने ॥७॥

उस समय महाराज दशरथ, जो पहले ही पुत्रशोक से सन्तप्त हो रहे थे, रानियों के श्रार्तनाद को सुन लज्जा श्रीर दु:स के मारे पलंग पर गिर पड़े ॥७॥

रामस्तु भृग्रमायस्तो निश्वसिन्नव कुझरः । जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तः पुरं वशी ॥८॥

उघर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्र जी स्वजनों को इस प्रकार दुःग्वी देख श्रीर स्वय दुःखी हो, हाथी की तरह फुँसकार मारते, लद्मण सहित माता के भवन में पहुँचे ॥=॥

सोपश्यत्पुरुपंर तत्र दृद्धं परमपूजितम् । उपविष्टं यृहद्वारि तिष्ठतव्वापरान् वहून् ॥६॥

उन्होंने पहिली ड्योढ़ी पर वंठे हुए आदरणीय घुट द्वार-पालाध्यक्त को तथा उसके नीचे काम करने वाले अनेक और लोगों को भी वहाँ देखा ॥॥॥

दृष्ट्वेच तु तदा रामं ते सर्वे सहसोत्यिताः । जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम् ॥१०॥

वे सव के सव श्रीरामचन्द्र जी को देख एठ खड़े हुए श्रीर जयजयकार कर उनको श्राशीर्वाद दिश्रा ॥१०॥

१ व्यालोयत—जञ्जा-दुःखभरेखश्य्याया विलोनोभूत् । (गो०) २ पुरुषम्—द्वारपालाध्यक्तम् । (गो०)

मविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां दद्शें सः । ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् द्वदान् राज्ञाभिसत्कृतान् ॥११॥

पहली ड्योढ़ी पार कर श्रीरामचन्द्र जी दूसरी ड्योढ़ी पर पहुँचे श्रीर वहाँ पर उन्होंने उन वृद्ध ब्राह्मणों को देखा, जो वेद्विद्या जानने वाले होने के कारण राजसन्मानित थे ॥११॥

मणम्य रामस्तान् दृद्धांस्तृतीयायां ददर्श सः। स्त्रियो दृद्धाश्च वालाश्च द्वाररक्षणतत्पराः॥१२॥

उत वृद्ध त्राह्मणों को प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजी तीसरी ड्योड़ी पर पहुँचे। तीसरी ड्योड़ी पर देखा कि स्त्रियाँ, वूढ़े लोग और वालक पहरा दे रहे हैं॥ १२॥

[टिप्पर्या-तीसरी ड्योढ़ी पर जियों इद्धननों तथा बालकों का पहरे पर नियुक्त किथ्रा जाना बड़ी दूरदर्शिता भरा काम था।]

वर्धियत्वार मह्ष्यास्ताः प्रविश्य च गृहं ख्रियः । न्यवेदयन्त त्वरिता राममातुः प्रियं तदा ॥१३॥

वहाँ की स्त्रियों ने श्राशीर्वाद दिश्रा श्रीर प्रसन्न हो तुरन्त भीतर जा कीसल्या जी को श्रीरामचन्द्र जी के श्राने का श्रानन्ददायी संवाद सुनाया ॥१३॥

कांसल्याऽपि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता। प्रभाते त्वकरोत्यूजां विष्णोः पुत्रहितैपिणी ॥१४॥

उस समय महारानी कांसल्या जी, रात्रि भर नियमपूर्वक रह, प्रातःकाल पुत्र की दितकामना से त्रिप्णु भगवान् का पूजन कर रही थी॥१४॥

१ वर्षिरवा—जपाशिपैनिशेषः । (गी०)

सा भोमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। श्रविं जहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला ॥१५॥

श्रीर वे रेशमी साड़ी पहिन, मङ्गलाचारपूर्वक हर्पित हो मंत्रों से हवन करवा रही थीं ॥१४॥

> प्रविश्य च तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभम् । ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् ॥१६॥

उसी समय श्रीरामचंद्र जी माता के पास पहुँच गए श्रीर उन्होंने देखा कि, वे हवन करवा रही हैं ॥१६॥

देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यत्समुद्यतम् । दध्यक्षतं घृतं चेव मोदकान् हविपस्तया ॥१७॥

श्रीरामचन्द्र जी ने यह भी देखा कि, देवनाश्रों की पृज्ञा के लिए दही चावल, घी, लड्डू, खीर तैयार हैं ॥१८॥

लाजानं माल्यानि शुक्तानि पायसं कृसरं रवा । समिधः पूर्णकुम्भांश्र ददर्श रघुनन्दनः ॥१८॥

श्रीर वहाँ लावा, सफेद पुष्पों की माला, तिल, चायल, (तिल श्रीर जी की ) खिचड़ी, खीर, सिमधा श्रीर जल से भरे कलश रखे हैं।।१८॥

तां शुक्रक्षोमसंवीतां व्रतयोगेन कर्शिताम्। तर्पयन्तीं वदर्शक्षिदेवतां देवविधिनीम् ॥१६॥

१ जुहोति—हानयति । श्रतएव " दावयन्तो " नितिवद्दति । (गो॰) २ कृषरं—तिलोदने । (गो॰) ३ तर्पयन्ती—श्रीखयन्ती। (गो॰)

श्रीरामचन्द्र जी ने सफेद वस्त्र पहिने हुए श्रीर वहुत दिनों से त्रत करने के कारण कृश शरीर, देवताओं को प्रसन्न करती हुई तथा गौराड़ी कौसल्या को देखा ॥१६॥

सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मातृनन्दनमागतम् । श्रभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥२०॥

वे बहुत काल वाद, पुत्र को अपने घर में आते देखते ही, छोटे वच्चे वाली घोड़ी की तरह हो, श्रोरामचन्द्र जी की ओर चली आई।।२०।।

स मातरमभिक्रान्तामुपसगृह्य राघवः ॥२१॥ परिष्वक्तश्र वाहुभ्यामुपाघातश्र मूर्धनि । तमुवाच दुराधर्ष राघवं सुतमात्मनः ॥२२॥

श्रीरामचन्द्र जी ने जब उनको प्रणाम किन्ना तब उन्होंने उनके होनें हाथ पकड़, उन्हें श्रपने हृदय से जगा जिल्ला श्रीर क्षिर मृंवा। तदनन्तर वे श्रपने दुराधर्प पुत्र श्रीरामचन्द्र जी से बोर्जी ।।२१॥२२॥

कांसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं त्रियहितं वचः । दृद्धानां वर्मशीलानां राजपींणां महात्मनाम् ॥२३॥

कौसल्या ने पुत्रवत्सलता से ग्रेरित हो, यह प्यारा श्रीर हिनकर वचन कहा। हे वेटा! तुम धर्मात्मा, बृद्ध, महात्मा राज-पियों के समान ॥२३॥

प्राप्तुद्यायुश्च कीत्तिं च धर्मं चौपहितं कुले । सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य रावव ॥२४॥ कुकोचित श्रायु, कीर्ति को प्राप्त हो स्रोर कुनोचिन धर्म (कर्त्तव्य) पालन में सदा निरत रहो। हे राधन ! तुम श्रव मस्य-श्रतिज्ञ महाराज के (जाकर) दर्शन करो ॥२४॥

श्रर्धेव हि त्वां धर्मात्मा याँवराज्येऽभिषेक्ष्यति । दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः ॥२५॥

क्योंकि वे तुम्हारा आज यौवराज्यपद पर श्रभिपेक करेंने। वैठकर भोजन करने के लिए जब कीसल्या जी ने आसन दिश्रा, तब वसे छू कर ॥२४॥

> मातरं राघवः किश्चिद्ववीडात्माञ्जलिरवर्वात् । स स्वभावविनीतश्च गीरवाच तदा नतः ॥२६ ॥

श्रीरामचन्द्र जी मन में सक्कवाते हुए हाथ जाड़ कर बोले। श्रीरामचन्द्र जी स्वभाव ही से विनम्न थे, तिन पर इस समय तो वे श्रीर भी श्रधिक नम्न हो माता के गौरव की रक्षा करते हुए बोले ॥२६॥

मस्यितो द्एडकारएयमामध्दुग्रुपचक्रमे । देवि नूनं न जानीपे महद्रयग्रुपस्थितम् ॥२०॥

हे देवि! में दण्डंकारण्य जा रहा हूँ सो जाने की आजा माँगने आपके पास आया हूँ। हे माता! निश्चय ही उपस्थित महामय तुम्हे मालूम नहीं है। १९७॥

इदं तव च दुःखाय वेंदेह्या लक्ष्मणस्य च । गमिष्ये द्राटकारएयं किमनेनासनेन मे ॥२८॥

<sup>&#</sup>x27;१ स्रालभ्य-स्पृष्ट्वा । ( गो॰ )

यह तेरे लिए, बेदेही के लिए और लद्दमण के लिए दु:ख-दायक समय आ पहुँचा है। मैं अब द्रहकारण्य जा रहा हूँ— अतः अब इस आसन पर बैठ कर क्या कहँगा ? ॥२८॥

विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं माम्रपस्थितः । चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने ॥२६॥

श्रव तो मेरे लिए कुशासन पर वैठने का समय श्रा गया है। सुमो चौदह वर्षों तक घोर वन में वास करना पड़ेगा ॥२६॥

मधुमूलफलैर्जीवन्हित्वा ग्रुनिवदामिषम् । भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति ॥३०॥

श्रव तो मुनिजन कथित (वर्णित) मौसादिक मोजन को छोड़ मधु कन्द्रमूल फल श्रादि मेरे मोजन के पदार्थ हैं। महाराज ने भरत जी को यौवराज्य पद दिश्रा है श्रथवा श्रव मुक्ते राजोचित राजस भोजन का परित्याग कर मुनिजनोचित कन्द्रमूल फल का भच्या कर वन में रहना होना। यौवराज्यपद महाराज श्रव भरत को प्रदान करेंगे॥३०॥

मां पुनर्द्ग्यहकारण्ये विवासयति तापसम् । स पट् चाष्टां च वर्पाणि वत्स्यामि विजने वने ॥३१॥

श्रीर सुमें तपस्वी के भेप में वन में रहने की श्राज्ञा दी है। श्रनः श्रव में चौदह वर्षों तक विजन वन में जाकर रहूंगा ॥३१॥

श्रासेवमानो वन्यानि फलम्हेश्च वर्तयन् । सा निकृत्तेव सालस्य यिष्टः १ पर्श्वना वने ॥३२॥ श्रीर वहाँ जंगली कन्दमूल फल का सेवन कर श्रर्थात् खा कर, वास कहॅगा। श्रीरामचन्द्रजी के इन वचनों को सुन, कुल्हाड़ी से काटी हुई साल वृत्त की डाली की तरह ॥३२॥

> पपात सहसा देवी देवतेव दिवरच्युता । तामदु:खोचितां हप्टा पतितां कदलीमिव ॥३३॥

देवी कौसल्या श्रचानक सूमि पर गिर पड़ी—मानों स्वर्ग से कोई देवता गिरा हो। केले के पेड़ की तरह जमीन पर पड़ी श्रीर दु:ख सहने के लिए श्रजुपयुक्त ॥३३॥

रामस्तुत्थापयामास मातरं गतचेतसम् । उपादृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम् ॥३४॥ पांसुकुण्ठितसर्वाङ्गीं विममर्श च पाणिना । सा राघवम्रपासीन मसुखार्ता सुखोचिता ॥३५॥

मूर्छित माता कौसल्या को श्रीरामचन्द्र जी ने मह उठाकर वैठाया। थकावट मिटाने के लिए जिस प्रकार घोड़ी जमीन पर लोटती है और उसके सारे शरीर में धूल लग जाती है, उसी प्रकार कौसल्या जी के शरीर में भी धूल लग गई थी। श्रीरामचन्द्र जी ने उस धूल को अपने हाथ से पोंछा। जो कौसल्या सुख पाने के योग्य थीं, वे श्रीरामचन्द्र जी के पास वेठी हुई, दुखित हो ॥३४॥ ३४॥

उवाच पुरुपन्याघ्रमुपशृख्वति लक्ष्मखे । यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय रावव ॥३६॥

१ डपाचीन---समीपहिथतं। (वि०)

लद्मण जी के सामने श्रीरामचन्द्र जी से वोर्ती—हे वत्स राम! यदि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न न हुए होते, तो सन्ततिहीन होने की ग्लानि ही मन में रहती, किन्तु यह दु:ख तो मुमेन होता ॥३६॥

न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः।

एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः ॥३७॥

यदि मैं वन्ध्या रहती, तो उस दशा में मुक्ते इतने दुखन होते। क्योंकि वन्ध्या रहने पर मन में केवल एक वन्ध्या होने ही का दु:ख होता।।३७॥

श्रमजांऽस्मीति सन्तापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते । न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे ॥३८॥

चसे (वन्ध्या को) श्रौर दूसरा कोई दुःख नहीं होता। है वेटा! पति के होने से सौभाग्यवती स्त्रियों को जो सुख हुत्रा करता है, मेरे भाग्य में वह भी नहीं रहा ॥३८॥

श्रिप पुत्रे तु पश्येयमिति रामास्थितं मया।

सा वहून्यश मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम् ॥३६।

किन्तु मुक्ते यह श्राशा थी कि, पुत्र होने पर मुक्ते सुख मिलेगा, सो वह भी पूरी न हुई, श्रव तो मुक्ते हृदयविदीर्ण करने वाले कठोर वचन, ॥३६॥

त्रहं श्रोप्ये सपत्रीनामवराणां वरा सती । श्रतो दुःखतरं किं तु प्रमदानां भविष्यति ॥४०॥

<sup>?</sup> श्रमने। हाति—परुपाणि । (गो॰) २ श्रवराणां—क्रनिष्ठानां । (गो॰)

श्रपनी छोटी सौतों के सुनने पड़ेगे श्रीर पटरानी होने पर भी, सुके श्रनादर सहना पड़ेगा। खियों के लिए इससे बढ़ कर दु:ख श्रीर कौनसा होगा ? ॥४०॥

मम शोको विलापश्च यादशोऽयमनन्तकः? ।
त्विय सिन्निहितेऽप्येवमहमासं निराकृता ॥४१॥
जैसा कि मेरे सामने इस समय यह श्रपार शोक श्रीर विलाप उपस्थित हुन्ना है। देखो न! तेरे रहते तो मेरा श्रपमान होता ही था ॥४१॥

कि प्रनः मोपिते तात ध्रुवं मरणमेव मे । श्रत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यममन्त्रिताः ॥४२॥

श्रीर जब तू वन चला जायगा, तब बेटा ! श्रवश्य ही मेरा मरण होगा । पति की प्यारी होने से, मैंने कितनी ही लाब्छनाएँ सही हैं ॥४२॥

परिवारेण केंकेय्याः समा वाप्यथवा वरा । यो हि मां सेवते कश्चिद्यवाप्यज्ञवर्तते ॥४३॥

कैकेयी की सेवा शुश्रूपा में उद्युत रहने पर भी, कैकेयी की दासी के बराबर भी तो मेरी पूँछ नहीं है। यही क्यों, मैं तो उसकी दासी से भी गई बीती समकी आती हूँ। इस समय जो लोग मेरे पन्न में हैं, या मेरी सेवा करते हैं ॥४३॥

कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते । नित्यकोषतया तस्याः कथं नु खरवादि तत् ॥४४॥

१ श्चनन्तक्—दुष्पारः। (गो॰) २ खरवादि—परुपदचनशंल। (गो॰)

पाठान्तरे—" श्रसम्मता "

वे जब देखेंगे कि, कैकेशी के पुत्र भरत युवराज हैं, तब वे मुक से वोलेंगे भी नहीं। क्योंकर सदा क्रोधयुक्त श्रीर कठोर वचन वोलने वाली ॥४४॥

> कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गताः । दश सप्त च वर्षाणि तव जातस्य राघव ॥४५॥

कैकेयी का मुख मैं विपत की मारी देख सकूँगी। हे राम! च्यज्ञोपबीत हो चुकने के समय से आज १७ वर्ष वीते ॥४४॥

श्रासितानि म काङ्क्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम् । तद्वयं महदृदुःखं नोत्सहे सहितुं चिरम् ॥४६॥

में इतने दिनों से यही आशा लगाए थी कि, जब तू राजगही 'पर बैठेगा, तब मेरे दुःखों का अन्त होगा, किन्तु वह न हो कर अब मुक्ते अपार दुःखों का सामना करना पड़ेगा। अब में इस अच्चय्य दुःखों को बहुत दिनों तक न सह सकूँगी ॥४६॥

> विमकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव । अपश्यन्ती तव मुखं परिपूर्णशिष्मभम् ॥४७॥ कृपणा वर्तियण्यामि कथं कृपणजीविकाम् । उपवासेथ योगेश्व<sup>३</sup> वहुभिश्व परिश्रमः । दुःखं संवर्धितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥४८॥

१ दुर्गता—दुर्दशामापन्ना । (रा०) २ जातस्य—उपनयनक्वतंतद नन्तरसप्तदशक्पोणिजातानि । (वि०) ३ योगै:—देवताध्यानैः । (गो० परिश्रमै:—प्रनै: (गो०)।



हे राम! मुमसे इस बुढ़ापे में मौतों का श्रनादर न सहा जायगा। हे बत्स! पूर्णिमा के चन्द्र के समान तेग मुख्यचन्द्र न देख, में दीन दुखिया किस प्रकार यह दीन जीवन विताऊँगी। मैंने बड़े बड़े खपवास, देवताओं को मानमनौती श्रीर व्रन करके तुमको लालन पालन कर, इतना बढ़ा किश्रा है। सो मुम श्रमागी का सब करना बुथा ही हुआ।।४७॥४८॥

> स्थिरं तु हृद्यं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । प्राष्ट्रपीव महानद्याः स्पृष्टं कृतं नवाम्भसा ॥५६॥

ĩ

मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो (ऐसे हु:ख़ से भी) नहीं फट जाता। जैसे वर्षाकाल में नदी का गर्भ (फॉट) नत्रीन जल से भरते पर भी नहीं फटता ॥४६॥

> ममैंव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोस्ति यमक्षये मम । यदन्तकोञ्चेव न मां जिहीपीति मसह्य सिंहो रुद्तीं मृगीमिव ॥५०॥

में समफती हूँ, मृत्यु मुक्ते भूल गई श्रीर यमरान के यहाँ भी मेरे लिए जगह नहीं रही। यदि ऐसा न होता तो, जिस प्रकार सिंह रोती हुई हिरनी को यरजोरी पकड़ ले जाता है, एसी प्रकार क्या यमरान मुक्ते भो पकड़ कर श्रमी न ले जाते ॥१०॥

स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्दश्चि नावदीयते। श्चनेन दुःखेन च देइमर्षितं श्चनं ह्यकाले मरणं न विद्यते॥४१॥ श्रवश्य ही मेरा हृद्य तोहें जैसा कठोर है, जो ऐसा दुःस पड़ने पर भी नहीं फटता श्रीर न पृथिवी ही फटती है, जिससे मैं उसमें समा जाऊँ। इससे जान पड़ता है कि, विना मरने का समय श्राए, कोई मरना भी चाहे, तो मर नहीं सकता ॥४१॥

इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे

त्रतानि दानानि च संयमाश्र हि ।

तपश्च तप्तं यदपत्यकारणा-

त्सुनिष्फलं वीजिम्वोप्तमूपरे ॥५२॥ मेरे श्रनुष्ठित व्रत, दान, संयम श्रौर तपस्या—जो मैंने

भर अनुष्ठत त्रत, दान, सयम आर तपस्या—जा मन सन्तान के मङ्गल के लिए किए थे—उसी प्रकार निष्फल हो गए, जिस प्रकार ऊसर भूमि में बोए हुए बीज व्यर्थ हो जाते हैं ॥५२॥

यदि ह्यकाले मरणं स्वयेच्छया

ल्भेत कश्चिद्गुरुदुःखकशितः।

गताऽहमद्यैव परेतसंसदंश

विना त्वया घेनुरिवात्मजेन वै ॥५३॥

महादुःख पड़ने पर यदि मुँहमाँगी मौत मिल जाती, तो में तेरे वियोग में विना बछड़े की गी की तरह—अपने प्राण दे कर, यमराज के घर पहुँच गई होती॥५३॥

> श्रथापि किं जीवितमद्य में दृया त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । श्रनुत्रजिप्यामि वनं त्वयव गाः

सुदुर्वेला वत्समिवानुकाङ्क्षया ॥५४॥

१ परेतछं सद-यम त्रभाम् । (रा॰)

दे चन्द्रमुख चेटा! अब तो मेरा जीना ही वृथा है। जिस प्रकार दुर्वेत गौ अपने वझड़े के साथ जाती हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरे साथ वन चल्गी ॥४४॥

> मृश्मसुखममर्पिता र तदा वहु त्रिललाप समीच्य रायवम् । व्यसनमुपनिशाम्य र सा मह-त्सुतमिव वद्धमवेश्य किन्नरी ॥५५॥

> > इति विद्यः सर्गः॥

महान् दु:ख सहते में श्रसमर्थ, रामजनती कीसल्या, श्रीराम को सत्य वंचन में वंधा हुआ देख और अपने को श्रमागिनी जान वैसे ही विजाप करने लगी, जैसे श्रपने पुत्र को वंधा देख, किन्नरी विजाप करती है ॥४४॥

श्रयोध्याकायह का चीखर्व छर्ग छमाप्त हुन्ना।

---;0;---

एकविंशः सर्गः

-:0:--

तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् । खवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः ॥१॥

इस प्रकार विलाप करती हुई कीसल्या जी से, लद्मण जी दु:खी हो, समग्रेचित वचन वोले ॥१॥

१ श्रमपिता—सोटुं श्रशकः। (गो०) २ उपनिशान्य— ग्रालंच्य। (गो०) बा० रा० श्र०—१६

न रोचते ममाप्येतदार्थे यद्राघवो वनम् । त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत्स्त्रिया वाक्यवर्शं गतः ॥२॥

हे माता ! मुक्ते यह वात श्रन्छी नहीं लगती कि, स्त्री के वश-वर्ती महाराज के कहने से, राजलहर्मा को छोड़, श्रीरामचन्द्र जी वन में चले जाँय ॥२॥

विपरीतश्र दृद्धश्र विपयैश्र मधर्पितः । नृपः किमिव न त्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः ॥३॥

श्रित वृद्ध होने के कारण महाराज की वृद्धि विगड़ गई है, श्रीर इस वुढ़ापे में भी वे विषयवासना में ऐसे फॅसे हैं, जिसका कुछ ठीक ठार नहीं। वे काम के वशीभूत हो, जो न कहें सो थोड़ा है।।३।।

नास्यापराधं पश्यामि नापि दोपं तथाविधम् । येन निर्वास्यते राष्ट्राद्वनवासाय राघवः ॥४॥

मुक्ते तो श्रीरामचन्द्र का कोई श्रपराघ या दोष ऐसा नहीं देख पड़ता, जिसके कारण वे राज्य से वहिष्कृत किए जाने योग्य समके जाय ॥४॥

न तं पश्याम्यहं लोकं परोक्षमि यो नरः। स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योस्य दोपमृदाहरेत्।।।।।

ऐसा कोई मित्र या शत्रु भी मुक्ते नहीं देख पड़ता, जो पीछे भी श्रीरामचन्द्र जी को दोपयुक्त वनला सके ॥॥

देवकल्पमृज्ं दान्तं रिष्णामपि वत्सलम् । श्रवेक्षमाणः को धर्मं त्यजेत्पुत्रमकारणात् ॥६॥ इस प्रकार के देवतुल्य, सीधे, संयमी और शत्रुश्रों पर भी कृपा करने वाले, पुत्र को पा कर, श्रकारण कीन धर्मात्मा पिता त्यागेगा ॥६॥

तदिदं वचनं राज्ञः पुनर्वाल्यसुपेयुपः।

पुत्रः को हृदये कुर्याद्राजवृत्तरमतुस्मरन् ॥७॥

ऐसी लड़कबुद्धि रखने वाले राजा का कहना, राजनीनि जानने वाला कोई भी पुत्र कभी न मानेगा ॥७॥

यावदंव न जानाति कश्चिद्यमिमं नरः।

तावदेव मया सार्थमात्मस्यं क्रुरु शासनम् ॥८॥

[तदनन्तर लद्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी को सम्बोधन पर यह वटा ।]

हे भाई! लोगों में इम जनश्रृति के फॅलने के पूर्व ही. श्राप इस राज्य को श्रपने श्रधीन कर लें। मैं इस काम में श्रारको सहायता दूँगा ॥=॥

मया पार्श्वे सधनुपा तव क्रंप्तस्य राघव ।

कः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥६॥

हे राघव ! जब कि मैं काल की तरह हाथ में धनुप निये हुए आपकी रक्षा करता हुआ, आपके निकट खड़ा हूँ, नब किम की मजाल है, जो आँख उठा कर भी आपकी और देख सके ॥६॥

सक ॥ह॥ निर्मेनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्पभ ।

करिप्यामि शरेंस्तीक्ष्णयदि स्यास्यति विभिये ॥१०॥

फिर एक दो की तो विस्तात ही क्या, यदि सारे के मारे अयोध्यावासी मिल कर भी इम कार्य में विन्न डालें, तो में

१--राजवृत्त--राजनीतिम्। (गो०)

श्रपने तीच्ण वाणों से इस श्रयोध्या को मनुष्य शून्य कर दूँगा ॥१०॥

भरतस्याय पक्ष्यो वा यो वाऽस्य हितमिच्छति । सर्वानेतान्वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥११॥

भरत के पंचपाती या उनके हितेपी जो होंगे, उनमें से एक को भी जीता न छोडूँगा—सभी को मार डालूँगा। क्योंकि जो लोग सीधे होते हैं, लोग उन्हीं को दवाते हैं ॥११॥ प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या स दुष्टो यदि नः पिता।

श्रमित्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां वध्यतामपि ॥१२॥ यदि केंकेशी के उभाइने से हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु वन

याद कक्या क उमाइन स हमार दुष्ट ।पता हमार शत्रु वन जाँय, तो श्रवध्य होने पर भी, उनको निःशङ्क हो, सार डालना चाहिये॥४२॥ गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः।

उत्पर्थं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् ॥१३॥ यदि गुरु भी करने व्यनकरने सभी काम कर उठे श्रीर

श्रहङ्कार वश बुरे रास्ते पर चलने लगे, तो उसको भी द्रण्ड देना श्रहङ्कार नहीं है ॥१३॥

[टिप्पणी--कोधन स्वभाव लद्मण के मुख से यह उक्ति कोध के ख्रावेश में निकली थी। वास्तव में ऐसा पहना एक पिता के प्रति एक पुत्र को उचित नहीं है।]

वलमेप किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुपर्पथ । दातुमिच्छति केंकेय्ये राज्यं स्थितमिदं तव ॥१४॥

राजा किस बलवृते पर या किस हेतु से, खेट्टा रानी के पुत्र के विद्यमान रहने. न्याय से तुम्हें प्राप्त यह राज्य, कंकेयी के पुत्र को दे सकने हैं ? ॥१४॥ त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमन । काऽस्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिनाशन ॥१५॥

हे रात्रुखों के मार्ने वाल ! आपसे या हमसे घर कर, किसकी मजाल है, जो भरत को राज्य दे सके ॥१४॥

[ लद्मगा नी पुनः कौसल्या जी से पहने लगे । ]

श्रतुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । सत्येन धनुपा चेत्र दत्ते रिनेप्टेन रे ते ग्रेप ॥१६॥

हे देवि! मैं सत्य की, धनुप की, श्रपने टान फी नथा देवार्चनाटि (करके जो पुष्य सद्ध्वय किया है उस ) की शप्य ख। कर, कहता हूँ कि, मैं श्रीरामचन्द्र के सब प्रकार से श्रधीन हूँ। श्रथीत् मेरी उनसे सची प्रीति हैं॥ १६॥

दीप्तमिश्रमरएयं वा यदि रामः भवेश्यति । मिथ्छं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥१७॥

हे देवि ! श्रीरामचन्द्र यदि जलती हुई श्राग में श्रधवा वन में, जहाँ कहीं भी प्रवेश फरेंगे, वहाँ मुक्ते तू पहले ही से विद्यमान देखेगी ॥ १७॥

ह्रामि वीर्याहुखं ते तमः सूर्य इत्रोदितः । देवी पश्यतु मे वीर्य राघवश्चेत पश्यतु ॥१८॥

जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अधकार को नष्ट कर देने हैं उसी प्रकार त्याप श्रीर भाई श्रीरामचन्द्र देन्तते रहें, में आपके सारे दुखों को श्रपने पराक्रम से श्रभा नष्ट किए हालता हूँ ॥१८॥

१ द्त्रेन-दानेन । २ इप्टेन-देवाचंशहिना । ( गो० )

हनिष्ये पितर् दृढं कैकेय्यासक्तमानसम्। कृपणं चास्थिरं क्षवालं दृढभावेन गर्हितम्।।१६॥

कैकेथी के वशीभूत, वृद्ध, कृपण, चक्चलित्त, लड़कवुद्धि श्रीर श्रत्यन्त वुढ़ाई के कारण जिनकी वुद्धि विगड़ गई है, उन पिता को भी मैं मार डालूँगा ॥१६॥

एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । जवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा ॥२०॥ वड़े वीर लद्मण जी की इन वातों को सुन, शोक से विकल श्रीर रोती हुई कांसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी से वोली ॥२०॥

भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । यदत्रानन्तरं तत्वं क्रुरुष्व यदि रोचते ॥२१॥

हे वत्स ! तू श्रपने भाई की सलाह सुन चुका। श्रव इसके वाद तुके जो श्रच्छा जान पड़े सो कर ॥२१॥

न चाधम्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् । विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमहेसि मामितः ॥२२॥

तू सौत की श्रथर्ममूलक वात मान, मुक्त शोकसन्तप्ता श्रपनी जननी को छोड़ यहाँ से मत जा ॥२२॥

धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मं चरितुमिच्छसि ।

शुश्रृप मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम् ॥२३॥

हे धर्मत ! यदि तू धर्मिष्ट हे श्रीर तुमे धर्माचरण ही करना है, नो यहाँ रह कर, मेरी शुश्रृपा कर के धर्माचरण कर। माता का सेवा से बढ़कर इत्तम श्रीर कीन धर्म है ॥२३॥

पाठान्तरे वाल्ये ।

शुश्रृषुर्जननीं पुत्रः स्त्रगृहे नियनो वसन् । परेण तपसा युक्तः कश्यपस्त्रिद्विं गनः ॥२४॥

हे यत्स ! देख, कश्यय ऋषि की श्रयने घर में नियम श्रीर तपस्या युक्त रहने से श्रीर माता की सेवा करने से स्वर्गप्राप्त हुन्प्रा था ॥२४॥

य्येष राजा पृज्यस्ते गीरवेख तथा ह्यहम् । त्वां नाहमनुजानामि न गन्तच्यमितो वनम् ॥२५॥

जिस पूज्य भाव से महाराज तेरे पृत्य हैं. उमी भाय से मैं, भी तेरी पूज्या हूँ। मैं तुमे वन जाने की श्रतुमनि नरी देनी श्रीर कहती हूँ कि, वन मत जा ॥२४॥

त्वद्वियांगाम मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा । त्वया सह मम श्रेयस्तृ लानामिष भक्षणम् ॥२६॥

तेरे वियोग में न तो मुक्ते कुछ मुग्य है और न सुके जीने ही की अभिनापा है। अतः तेरे साथ तिनके न्या कर रहने में भी मेरे लिए भन्नाई है ॥२६॥

यदि त्वं यास्यिम वनं त्यक्त्या मां शोकनालसाम् । श्रहं प्रायमिहासिन्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम् ॥२७॥

यदि तू मुम शोक सन्तप्ता को छोड़ कर. वन चला गया. तो मैं भोजन न कहूँगी और विना भोजनं किए मेरा जीना असम्भव है। अर्थान् में मर जाऊँगी ॥२०॥

ततस्त्वं पाप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम् । ब्रह्महत्यामिवाधर्मात्समृद्रः सरितां पतिः ॥२८॥ मेरे छात्महत्या करने पर, हे पुत्र ! जिस प्रकार समुद्र को ( श्रपनी माता का कहना न मानने से ) ब्रह्महत्या का पाप लगा था श्रीर उसे नरक जाना पड़ा था उसी प्रकार मेरा कहना न मानने से तुक्को भी नरक में जाना पड़ेगा। इस वात को सब लोग जानते हैं ॥२८॥

विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः । उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम् ॥२६॥

्र इस प्रकार दीन दुखियारी जानकी को विलाप करते देख, धर्मात्रा श्रीरामचन्द्र उससे ये धर्मयुक्त वचन वोले ॥२६॥

नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । प्रसाद्ये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम् ॥३०॥

हे देवि! सुमभें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि, मैं पिता की ष्याबा उल्लाहन कर्छ। श्रातः मैं तुमे प्रणाम कर, तुमे प्रसन्न कर 'र ते । श्रनुमति ले, वन जाना चाहता हूँ ॥३०॥

ऋषिणा च पितुर्वाक्यं क्वर्तता व्रतचारिणा ! गाँहता जानता धर्मं कण्डनापि विपश्चिता ॥३१॥

देख, कण्डु मुनि ने जो व्रतचारी थे श्रौर वड़े पिख्त थे, श्रथमें कार्य जान कर भी गी मार डाली थी, किन्तु पिता की श्याज्ञा रहने के कारण उनको गोहत्या नहीं लगी ॥३१॥

श्रम्माकं च कुले पूर्वं सगरस्याज्ञया पितुः। खनद्रिः सागर्रभूमिमवाप्तः सुमहान्वधः॥३२॥ . 3.

हमारे ही कुल में पहले जमाने में सगर की श्राज्ञा से उनके साठ हजार पुत्रों ने भूमि को खोदते हुए, श्रपनी जान गँवा दी थी ॥३२॥

जामद्ग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम् । कृत्ता परश्चनारण्ये पितुर्वचनकारिणा ॥३३॥

र्थार जमद्गन्य के पुत्र परशुराम ने वन में पिता की फ्राज़ा से श्रपनी माता रेणुका का मिर फरसे से काट ढाला था ॥३३॥

> एतरन्यंश्च चहुभिर्देवि देवसमः कृतम् । पितुर्वचनमक्कीवं करिष्यामि पितुर्दितम् ॥३४॥

हे देवि! इन लोगों ने नथा अन्य लोगों ने भी. जो देवतुल्य थे, दृद्ता पूर्वक अपने पिता का कहा माना। अतएव जिन कान के करने से पिता की भलाई होती देख पड़ेगी, उन काम को भें अकातर कहूँगा ॥३४॥

न खल्वेतन्मयंकेन क्रियते पितृशासनम् । एतेरपि कृतं देवि ये मया तव कीर्तिताः ॥३५॥

हे माता ! केवल में ही पिता की खाद्या मानना हूँ—सां दान नहीं है, किन्तु जिन महात्माओं के नाम मेंने गिनाए, वे सब लोग अपने पिता के खाद्याकारी थे ॥३४॥

नाहं धर्ममपूर्वे ते प्रतिकृतं प्रवर्तये । पूर्वेरयमभिषेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ॥३६॥

१ श्रक्कीवं--- श्रकातग्म् । २ श्रपूर्वे---- नवीनं । (शि॰) प्रतिकूनं---स्वकुलानुरूपम् । (शि॰)

मैं न तो किसी नवीन और न अपनी वंशपरम्परा के प्रति-कूल मार्ग पर ही चल रहा हूँ प्रत्युत मैं तो उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ, जिस पर पूर्वज चल चुके हैं। अर्थात्ं जिस वात को सब लोग आज तक मानते रहे हैं, वही मैं भी मान रहा हूँ, कोई अनोखी वात नहीं मान रहा ॥३६॥

तदेतत्तु मयाकार्यं कियते भ्रुवि नान्यथा । वितुर्हि वचनं कुर्वेच कश्चिचाम हीयते ॥३७॥

श्रतएवं में जो कर रहा हूँ, वह ऐसा काम नहीं है, जो संसार में कहीं हुश्रा ही न हो। श्रथात् सारे भूतत पर लोग पिता की श्राज्ञा मानते हैं एसा कहीं नहीं होता कि, पिता की श्राज्ञा न मानी जाय। फिर जो पिता की श्राज्ञा के श्रनुसार काम करता है, वह कभी भी धर्मच्युत नहीं होता ॥३०॥

> तामेवसुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरव्रवीत् । वाक्यं वाक्यविदांश्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वयनुष्मताम् ॥३८॥ तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम् । विक्रमं चैव सत्त्वं च नेजश्र सुदुरासदम् ॥३६॥

वक्तात्रों में श्रेष्ट श्रांर घनुपधारियों में लब्धकीर्ति श्रीरामचन्द्र जी, माना से इस प्रकार कह, फिर लदमण जी से वोले। हे लदमण ! में जानता हूं कि, सुक्तमें तेरा बहुत श्रनुराग है। सुक्ते तेरा वल श्रांर पराक्रम माल्म है। मैं जानता हूं कि, तेरा तेज दूसरे नहीं सह सकत ॥३५॥३६॥

मम मातुर्महद्दृंश्वमतुलं शुभलक्षण । श्रभित्राय'मविज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥४०॥

१ श्रिमित्राय--रहत्य । (गो० ) २ सत्यस्य--श्रमंस्य । (गो० )

हे शुभलचणों वाले लच्मण! मेरी माना तो वर्म और शम (श्रात्मसयम) का रहस्य न जानने के कारण महाशोक मे कातर हो रही है (किन्तु तू तो सब जानना है—श्रनः तू क्यों धर्मविरुद्ध वात श्रपने मुंह से निकाल माता की हाँ में हाँ मिलाना है)॥४०॥

धर्मी हि प्रमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम् । धर्मसंश्रितमेतच्च पितुर्वचनमुत्तमम् ॥४१॥

(क्या.तू नहीं जानता कि,) संसार में यादन पुरुषार्थों में धर्म ही सर्वेष्ठ पुरुषार्थ है। क्योंकि धर्म का पर्यवसायी मत्य है। मेरे पिता जी की खाज्ञा धर्मानुमीदित होने के नारण, माना की खाजा से उत्कृष्ट है। (खतः पितृ आजा मेरे लिए अवंधा पालनीय है—माता की नहीं)॥४१॥

त्संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा बाह्यणस्य वा । न कुर्त<u>न्यं द्वया वीर</u> धर्ममाश्रित्य<sup>२</sup> तिष्टना ॥४२॥

हे बीर ! पिता, माता श्रथवा श्राह्मण से दिसी कान के उनने की प्रतिज्ञा करके, पीछे उसे न करना, धर्मस्त्री फन की उन्हार रखने वालों का कर्त्तव्य नहीं है। श्रधीत् जो धर्मात्मा है—उन्हें प्रतिज्ञा करके, फिर उसे न बद्दलना चाहिए श्रीर जो ऐना करते हैं, वे श्रधम करते हैं।।४२॥

सोऽहं न शक्ष्यामि पितुर्नियोग<sup>३</sup>मतित्रर्तितुम् । पितुर्हि वचनाद्वीर केंकेय्याऽहं प्रचोदितः ॥४३॥

१ उत्तमम्—मातृवचनपेत्था उत्हरः। (गे'०) २ धर्ममाधितातिरता— धर्मरूपफलिञ्जता। (गो०) ३ नियोगं—म्राजा। (गो०)

सो मैं पिता की आजा को उझझन नहीं कर सकता। हे वीर! पिता जी के कहने ही से कैकेयी ने मुफे प्रेरित किआ है ॥४३॥

तदेनां विस्रजानार्यां १ क्षत्रधर्माश्रितां मतिम् । धर्ममाश्रय मा तैक्ष्णं मद्बुद्धिरतुगम्यताम् ॥४४॥

श्रतएव हे लदमण! तू इस चात्र-धर्म का श्रनुगमन करने चाली इसी लिए दुष्ट (पिता को मार कर राज्य लेने की) श्रीर मार काट करने की बुद्धि को (सम्मित को) त्याग दे। उपता त्याग कर, धर्म का श्राश्रय प्रहण कर श्रीर मेरी बुद्धि के श्रनुसार चल। (श्रर्थात् संसार में सर्वत्र केवल नीति, (Diplomacy) ही से काम न लेना चाहिए, किन्तु लोक परलोक का विचार कर, धर्म का भी श्रश्रय लेना उचित है)॥४४॥

तयेवग्रुक्त्वा साहादाद्भातरं लक्ष्मणाग्रजः।

उवाच भूयः कोसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः ॥४५॥ लदमण के वड़े भाई श्रागमचन्द्र ज़ी स्नेहपूर्वक लदमण को इस प्रकार समका कर, तदनन्तर फिर हाथ जोड़ और सिर कुका कर कोसल्या जी से बोले ॥४५॥

श्रज्जमन्यस्य मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम् । जापितासि मम शार्णः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥४६॥

हे देवि ! श्रव मुक्ते यहाँ से वन जाने की श्राज्ञा दीजिए । श्रापस तुक्ते नेरे प्राणों की रापथ है। श्रव तू वनवास में मेरे इसल के हेतु न्वस्त्यवाचनादि श्रावश्यक कमें कर ॥४६॥

१ श्रनायां—दुष्टां। (गो०)

तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीस्। ययातिरिव रांजिं पुरा हित्वा पुनर्दिवम् ॥४७॥

मैं प्रतिज्ञा पूरी कर फिर यहीं लीट छाऊँगा जैसे गवर्षि ययाति स्वर्ग से भूमि पर गिर, फिर स्वर्ग को लीट गए ये ॥१८॥

शोकः १ सन्धार्यतां २ मातर्हृद्ये साधु मा शुचः । वनवासादिहै व्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः ॥४८॥

हे माता! शोकातुर पिता जी को तू सममा व्रमा कर. शान्त कर (यदि तू कहें कि मैं तो स्वयं शोकातुर हूँ—में भला क्या सममा सकती हूँ, तो कहते हैं।) तू भी किसी यान का श्राप्ते मन में सोच (चिन्ता) मत कर। क्योंकि में पिता जी की श्राह्मा के श्रानुसार चीवह वर्ष चनवास कर, पुन. घर लीट श्राऊँगा॥४=॥

> त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मिणेन सुमित्रया । पितुर्नियोगे स्थातन्यमेष धर्मः सनातनः ॥४६॥

तुमको, गुक्तको, वैदेही को, लदमण को श्रीर सुमित्र को ५िता की श्राज्ञानुसार ही चलना चाहिए। क्योंकि सनातन से यही शिष्टाचार चला श्राता है ॥४६॥

श्रम्व संहृत्य सम्भारान्दुःखं हृदि निगृह्य च । वनवासकृता चुद्धिमम धम्यानुवर्त्यताम् ॥५०॥

हे माता! श्रापने मन का दुःख दूर कर श्रीर यह श्रमिपेक के लिए जो सामान जोड़ा है इस सब को हटा दे श्रीर मेरे बन

१ शोक:—शोकविशिष्ट: पितांतरोप.। (शि॰) २ सम्धार्यताम्— बोध्यतावित्यर्थ:। (शि॰)

वास का श्रीचित्य समम, मेरे मत का समर्थन कर (श्रर्थात् जिस प्रकार धर्मतः वन जाना मैं उचित सममता हूँ—वैसे ही तू भी समम ) ॥४०॥

एद्रचस्तस्य निशम्य माता
सुधर्म्यमन्यग्रमिक्कवं च ।
मृतेव संज्ञां प्रनित्तस्य देवी
समीक्ष्य रामं पुनिरित्युवाच ॥५१॥

श्रीरामचन्द्र जी के धर्म एवं धीरतायुक्त श्रीर काद्रता रहित यचन सुन. कौसल्या जी, जो ( कुछ समय के लिए ) मृतकवत् हो गई थीं, सचेत हो, कुछ काल तक तो श्रीरामचन्द्र जी की श्रीर इक-टक देखती रहीं, तदनन्तर वोलीं ॥४१॥

यथैव ते पुत्र पिता तथाहं
गुरुः स्व १ धर्मेण सुहत्तया च ।
न त्वाऽनुजानामि न मां विहाय
सुदुःखितामहसि गन्तुमेवम् ॥५२॥

यदि तृ अपने धर्म पर दृष्टि रख और उपकारों का विचार कर देखे, तो तेरे लिये जैसे तेरे पिता पृज्य हैं, वैसी ही मैं भी हूँ। मैं कहती हूँ कि, मुक्त अभागिनी को छोड़. तृ वन मत जा।।४२।।

१ स्वस्य श्रात्मन: पुत्रस्येत्यर्थ:। (ी४०)

श्रपने धर्म पर—श्रयांत् पुत्रवर्म पर श्रयवा पिता माता के प्रति
 पुत्र के कर्चं श्रों पर। ं डपशरों—श्रयांत् पिता माता के किये हुए
 डपकारों के प्रति।

कि जीवितंनेह विना त्वया में लोकेन वा किंस्त्रधया १८ मृतंन १। श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममेह कृत्सनाद्पि जीवलोकात् १॥५३॥

हे वत्स ! तेरे विना न तो मुक्ते अपने जीवन से, न इस जोक से, न पितृलोक से और न स्वर्गलोक से और न वर्षा किठ-नता से प्राप्त जीवों के लिए परमानन्द्रपट महर्लोकादि ही से छुद्र प्रयोजन है। मेरे लिए तो मुहूर्त्त भर भी तेरा मेरे पास रहना ही कल्याणदायी है। । १३।।

> नर्रेरिवोल्काभिरपोद्यमानी<sup>४</sup> महागजोऽध्यान<sup>५</sup>मनुप्रविष्टः । भूयः प्रजञ्बाल विलापमेनं

> > निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥५४॥

माता का करुण्युक्त विलाप मुन, श्रीरामचन्द्र उसी प्रकार कोध श्रीर कुछ सन्ताप से जुन्ध हुए, जिस प्रकार रात्रि में हाथ में मशाल लिये हुए लोगों से मागे रोके जाने पर, बोई महागज श्रंधकार में पड़कर. क्रूढ श्रीर सन्तप्त हो, जुन्ध होना है ॥४८॥

## स मातरं चैव विसंज्ञकल्या-मातं च सौमित्रिमभिषतप्तम् ।

१ स्वषया—पितृलोकप्राप्तिखद्या । (गो॰) २ ऋमृतेन—स्वर्गनोळ-प्राप्तिषिद्धेन । (गो॰) ३ बीवलोकात्—श्रानन्ददेतुन्तमहलोंकायुपितन लोकान्तर्वितिज्ञेववर्गात्। (गो॰) ४ श्रपोद्यमानः—निवायमार्गोपि । (गो॰) ५ श्रध्वानं—मार्गे । (गो॰)

## धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवाईनि तत्र दक्तुम् ॥५५॥

तव धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने, श्रपनी मूर्छितपाय माता को श्रीर दुःखी एवं सन्तप्त लद्दमण को प्रचोध करने के लिए, ये धर्म-युक्त वचन, जो श्रीरामचन्द्र जी के ही मुख से निकलने योग्य थे, प् कहे ॥४४॥

> श्रहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च । मम त्वभिप्रायमसिन्नरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदेसि मां सुदुःखम् ॥५६॥

श्रीरामचन्द्र जी ने कहा—हे लदमण ! मुक्तमें तेरी जैसी भक्ति है श्रीर तू जैसा पराक्रमी है सो मैं भली भांति जानता हूँ। परन्तु इस समय तुम मेरा श्रीभप्राय समके विना ही, मुक्ते उत्पीड़ित के करने में माता के सहायक वने हुए हो। श्रर्थात् तुम व्यर्थ मुक्ते माता के साथ कष्ट दे रहे हो ॥४६॥

धर्मार्थकामाः किल तात लोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । ते तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्थेव वश्याऽभिमता सप्तत्रा ॥५७॥

हे माई! इस संसार में धर्मफलोद्य अर्थान् सुन्वप्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ और काम तीन कारण हैं। निरसन्देह इन तीनों का सम्पादन सकल धर्माचरणों से वसे ही हो सकता, है जैसे श्रकेली भार्या पति की श्रनुगामिनी वन कर धर्म को. प्रिया हो कर काम को श्रीर पुत्रवती हो कर, धर्य को सम्पादन करती है ॥५७॥

यस्मिस्तु सर्वे स्युरसिन्निविष्टा धर्मो यतः स्याचदुपक्रमेत । द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥५८॥

श्रतएव जिस काम के करने से ये तीनों प्राप्त न हो नहें. उसको तो छोड़ ही देना चाहिए श्रीर जिमसे धर्म का लाभ हो उस काम को श्रारम्भ करना चाहिए। क्योंकि इस मसार में जो मनुष्य केवल श्रर्थतत्पर होता है, उसका मित्र कोई भी नहीं होता, प्रत्युन उसके सब वेरी हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के लिए पाम में तत्परता भी (किसी भी धर्मरहित कार्य में तत्परता) — रूर्यधा निन्दा है। । । ।

गुरुश्व राजा च पिता च रुद्धः
क्रोधात्महर्पाद्यदि वापि कामात्।
यद्गुव्यादिशेत्कार्यमवेश्य धर्मः
कस्तं न कुर्यादनृशंसन्नतिः ॥५६॥

देखो, प्रथम तो महाराज हमारे गुरु हैं. दूमरे वे एमारे विता हैं और तीसरे गृद्ध हैं। वे कुद्ध हों, प्रमन्न हों श्रधवा काम के वशवर्ती हों सुमें जो श्राता हे, उमका पालन परना मेरा धर्म हैं—श्रथवा धर्म की हिन्द से सुमें उचित हैं। ऐसा कीन कृर स्वभाव पुत्र होगा, खो श्रपने पिता का फहना न माने॥१६॥

बा० रा० श्रवः-१७

स वै न शक्रोमि पितुः पित्जा-मिमामकर्तुं सकलां यथावत् । स ह्यावयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता स गितः स धर्मः ॥६०॥

मुमसे तो यह नहीं हो सकता कि, पिता की समस्त श्राज्ञा को यथोचितरीत्या पूरी न कर, उसे टाल दूँ। क्योंकि वे मेरे पिता हैं, उनको मेरे ऊपर पूर्ण श्राधिकार प्राप्त है श्रीर वे देवी कौसल्या के भी पित हैं। वे ही इनके लिए धर्म श्रीर वे ही इनको राति हैं। श्राथीत् जिस प्रकार पुत्र पर पिता का पूर्ण श्राधिकार है उसी प्रकार श्रापनी पत्नी पर पित का पूर्ण श्राधिकार है। दोनों का यह धर्म है कि, पुत्र पिता का श्रीर पत्नी श्रपने पित का कहना मानें ॥६०॥

तिसमन् पुनर्जावित धर्मराजे विश्रेपतः स्त्रे पथि वर्तमाने । देवि मया सार्धमितोपगच्छे-

त्कथं खिद्न्या विधवेव नारी ॥६१॥

फिर माता कांसल्या, ऐसे धर्मराज महाराज के जीवित रहते ग्रीर राजकाज करते हुए महाराज को छोड़, विधवा खी की तरह नेरे साथ कैसे चल सकती हैं ॥६१॥

सा माऽनुमन्यस्य वनं व्रजन्तं कुरुन्य नः स्वस्त्ययनानि देवि । यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥६२॥ हे देवि ! सुके वन जाने की खनुमित हे खीर मेरे लिए स्वस्त्य याचनादि कर, जिससे में अपनी प्रतिला पूरी कर, वैसे ही लौट कर यहाँ आ जाऊँ, जैसे सत्य के वल महाराज ययाति पुनः स्वर्ग को लौट गए थे ॥६२॥

> यशे हाई केवलराज्यकारणा-न्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम् । श्रदीर्घकाले न तु देवि जीविते वृषेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥६३॥

में केवल राज्यप्राप्ति के लिए पिना की प्याज्ञा पालन क्यी महायश की श्रोर से पीठ नहीं फेर सकना श्रथवा श्रपना सुँट नरीं मोड़ सकता। हे माता! थोड़े दिनों के जीवन के लिए में प्रधर्म द्वारा, इस पृथिवी का राज्य लेना नहीं चाहता॥६३॥

पसादयन्नरष्ट्रपभः स्त्रमातरं पराक्रमा'िक्जगिमपुरेव दण्डकाम् । श्रयातुकं भृशमतुशास्य दर्शनं<sup>२</sup> चकार तां हृदि<sup>३</sup> जननीं प्रदक्षिणम् ॥६४॥ इति एक्षिणः गगः॥

इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र ने प्रपनी जननी जो मनावा श्रीर केंकेबी की प्रेरणा से द्रव्हकदन में जाना चाटा। तथा लद्मण जी को प्रपना मत सममा कर, माता की प्रदृत्तिणा करने का प्रपने मन में सङ्कल्प किस्रा॥६४॥

श्रयोध्यकारङ का इक्तीवर्गे वर्ग पूरा हुत्रा ॥

१ परामनान्-कंग्या प्रेग्णात् । (गो०) २ दशनम्-न्यमतः। (गो०) ३ द्वरिप्रदक्षिणं चरार-प्रदक्षिणं कर्तुं नद्वनियनवान् । (गो०)

## द्यविंशः सर्गः

--:o:--

श्रथ तं व्यथया दीनं सिवशेषममर्षितम् । श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोपविस्फारितेक्षणम् ॥१॥ श्रीरामचन्द्र, श्रपने वनगमन से लह्मण को श्रति दुखी श्रीर

श्रीरामचन्द्र, श्रपने वनगमन से लदमण को श्रति दुखी श्रीर उस दु:ख को सहने में श्रसमर्थ तथा कैकेयी पर कुद्ध हो, हाथी की तरह फुँसकारते श्रीर श्राँखें फाड़े देख कर, ॥१॥

श्रासाच रामः सौमित्रि सुहृदं श्रातरं पियम् । उवाचेदं स धेर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् ॥२॥

श्रीर उन्हें श्रपना प्यारा भाई श्रीर हितैपी मित्र समम, वड़े धैर्य से श्रपनी चिन्ता को मन ही में दवा कर, लहमण से यह वोले ॥२॥

निगृह्य रोपं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलभ्। श्रवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्पंग्रत्तमम्।।३॥

हे भाई! अब तुम क्रोध और शोक को त्याग कर, धेर्य घारण करो और इस अनादर का जरा भी विचार न कर अथवा इस अनादर को भूल कर प्रसन्न हो जाओ। अर्थात् केंकेयी पर कुद्ध मत हो, राज्य न मिलने के लिए शोक मत करो और राज्य की अप्राप्ति के अपमान को भी भूल जाओ। प्रत्युत इस बात पर प्रसन्न हो कि, में पिना की आज्ञा का पालन करता हूं ॥३॥

उपन्छमं हि यत्किञ्चिदभिषेकार्थमच मे । सर्व विसर्जय क्षिपं कुरु कार्यं निरत्ययम् ॥४॥ मेरे श्रभिषेक के लिए श्राज जो ये तैयारियाँ की गई हैं, उनकी श्रोर ध्यान न दे कर श्रीर तुरन्त उन मय की हटा कर, जो काम करना है, उसे करो श्रर्थात् मेरे वनगमन की तैयारी करो।।।।।

सामित्रे योऽभिषेकार्थे मम सम्भारसम्ब्रनः। श्रमिषेकनिष्टत्त्यर्थे सांऽस्तु सम्भारसम्ब्रमः॥॥॥

हे लहमण ! मेरे श्रिभिषेक के लिए सामग्री एकत्र करने को तुमने जिस प्रकार प्रयत्न किश्रा था, उसी प्रकार का प्रयत्न प्रय श्रिभिषेक न होने के लिए करो प्रथवा उमी प्रकार वन जाने की सामग्री एकत्र करने के लिए तुम प्रयत्न करो ॥४॥

यस्या मद्भिपेकांथे मानसं परितप्यते।

माता में सा यथा न स्यान्सिविश्ङ्का तथा कुरु ॥६॥
मेरी माता कैकेथी का मन मेरे श्रभिपेक के लिए नन्तर्र हो रहा है। श्रतः तुम ऐना करो जिससे उमके मन की राश दूर हो जाय (श्रर्थात् कैकेथी के मन में जो यह राष्ट्रा उत्पन्न हो गई है कि, कहीं लहमण बरजोरी श्रीरामचन्द्र को राज्य न दिला दे—मो इस राष्ट्रा को कैकेथी के मन से दूर करने के लिए प्रयत्नवान हो।)॥६॥

तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्नमिष नौत्सहे । मनसि मतिसञ्जातं सामित्रेऽहमुपेक्षितुम् ॥७॥

हे तदमण ! किंकेची के मन मे यह शङ्का उत्पन्न होने के मारण जो दुःख हैं, उसे मैं एक मुद्दर्त भी न तो सह ही नकता हूँ जीर न देख सकता हूँ ॥७॥

न घुद्धिपूर्वं नायुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृष्णां वा पितुर्वाऽहं कृतमल्यं च विवियम् ॥८॥ - क्योंकि जहाँ तक मुक्ते स्मरण है मैंने श्राज'तक कभी भी जानवूक्त कर या श्रनजाने पिता माता का कोई साधारण स्त भी श्रपराध नहीं किया ॥=॥

सत्यः सत्याभिसन्यश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोक भयाद्गीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥६॥

सदा सत्यप्रतिज्ञा और परलोक विगड़ जाने के भय से प्रस्त, तथा अमोघ पराक्रमी मेरे पिता महाराज दशरथ निभय हों। (हे लद्मण ! मुक्तको और तुमको ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिये)॥६॥

तस्यापि भवेदस्मिन् कर्मण्यमतिसंहते।

सर्त्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम् ॥१०॥

यदि मैं श्रपने श्रभिपेक की कामना त्याग न टूंगा, तो महाराज के मन में, श्रपने वरदान के पूरे होने न होने की चिन्ता से, जो सन्ताप हो रहा है, वह सन्ताप मुक्ते भी सन्तप्त करेगा॥१०॥

श्रभिषेकविधानं तु तस्मात्संहृत्य लक्ष्यण ।

श्चन्वगंवादमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुनः ॥११॥

श्रतएव हे लद्मण ! इस राज्याभिषेक के विधान को परित्याग कर, में शीव्र ही यहाँ से वन जाना चाहना हूँ ॥११॥

सम प्रवाजनाद्य कृतकृत्या नृपात्मज ।

सुनं भरतमब्यग्रमिषेचयिता ततः ॥१२॥

क्योंकि आज मेरे वन जाने ही से कैंकेयी छतकार्य हो अपने पुत्र भग्त को बुला और सुचित हो, उसको राज्य दे सकेगी॥ १२॥

स्त्वपराक्रवः—श्रमोधस्यक्रवः । ( गो० )

मिय चीराजिनघरे जटामण्डलधारिणि । गतेऽरण्यं च कैयेय्या भविष्यति सनःसुखस् ॥१३॥

् जन मैं चीर श्रीर मृगचर्म घारण कर श्रीर सिर पर जटा बॉघ, बेन की चला जाऊँगा, तब ही कैंक्यी के मन में प्रसन्नता होगी। श्रथीत् जब तक मैं यहाँ हूं, तब तक कैंकेयी प्रसन्न नहीं हो सकती॥ १३॥

बुद्धिः प्रणोतार येनेयं मनश्च सुसमाहितस् । तं तु नाहींम संक्लेष्टं प्रत्रजिष्यामि सा चिरम ॥१८॥

जिसने मुक्ते वनवास की यह शिक्षा दी और वन जान के जिल मेरा मन पोढ़ा किया, उसे मै क्रेश देना नटी चाहता। जत. में वन जाऊँगा। खब जिससे विजव न हो, सो करा ॥१४॥

कृतान्तस्त्वेव रोंभित्रे द्रष्टच्यो मत्त्रवासने । राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥१४॥ कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने । यदि भावो न दैवोऽयं कृतान्ता पिहितो भवेत ॥१६॥

हे लद्मरा! राज्य का मिलना न मिलना देवाधीन है, इसमें किसी का कुछ वस नहीं। क्योंकि यदि देव मेरे प्रतिकृत न होता, तो मुक्ते पीड़ा देने के लिए कैकेशी की बुद्धि कभी ऐसी न होती छांथीत् वह मुक्ते वन भेजने का दुराप्रह न करती॥१४॥१६॥

१ इयबुद्धि:--वनवावबुद्धि: । (गो॰) २ प्रणीता-शिक्तिना । (गो॰) ३ मनश्च सुनमाहितं--ित्यरीकृतं । (गो॰) ४ प्रतिपत्ति:--बुद्धिः । (गो॰) ५ कृतान्तः--हैनः । (गो॰)

रह्ध

जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम् । भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुतंऽपि वा ॥१७॥

हे सौम्य! यह तो तुम जानते ही हो कि, मैंने माताओं में कभी भेददृष्टि नहीं रखी और न कैकेवी ही ने आज तक मुम्में और भरत में कुछ भी अन्तर माना ॥१७॥

सोऽभिषेकिनिवृत्त्यर्थेः प्रवासार्थेश्वदुर्वचैः । उग्रेर्वाक्येरहं तस्या नान्यदैवात्समर्थये ॥१८॥

किन्तु श्राज उसी कैकेशी ने मेरा श्रमिपंक रोकने श्रीर सुके यन भेजने के लिए कैसे कैसे उप्रश्रीर बुरे वचन कहे। सो इसका कारण देंव को छोड़ श्रन्य कुछ भा नहीं है ॥१८॥

कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा।

व्यात्सा पाकृतेव स्त्री मत्शीडां भर्तसिवा ॥१६॥

यदि यह वात न होती, तो एसे सुन्दर स्वभाव वाली श्रीर गुगावती कैकेयी, राजपुत्री हो कर, नीच गॅवारों की तरह, पति के सामने मुक्त ममोहत करने को क्यों ऐसी वातें कहती॥१६॥

यदिचन्त्यं तु तहेवं भूतेप्विष न हन्यते ।

ञ्चक्त ययि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥२०॥

जो समम के बाहिर हो, उसका नाम देव खयवा भाग्य है। भाग्य की रेख को ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। उसी दुर्निवार्य देव ने मुक्तमें ख्रोर केकेयी में इतना भेदमाव उत्पन्न कर दिख्या ॥२०॥

क्षकिंदेवेन सौमित्रे योद्धुमृत्सहते पुमान् । यस्य न ग्रहणं किञ्चित्कर्मणोऽन्यत्र दृश्यते ॥२१॥

<sup>\*</sup> पाटान्तरे—" कश्च <sup>37</sup>

हे तदमण ! कर्मफल भोगने के सिवाय, जिसके जानने का अन्य कोई साधन ही नहीं है उस दैव अथवा माग्य से लड़ने का कीन पुरुप साहस कर सकता है ॥२१॥

सुखदुः से भयकोधी लाभालाभी भवाभनी?।

युच्च किञ्चित्तथाभूतं नतु देवस्य कर्म तत्।।२२॥

देखो सुख दु:ख भय कोघ. लाम हानि श्रीर जीवन नरण तथा श्रम्य वातें जो इन्हीक़े समान हैं वे सब देव ही के कृत्य हैं श्रर्थान् ये सब वातें माग्याधीन है ॥२२॥

"हानि लाभ जीवन मरण

ु जस श्रपजस विधि हाथ।" गो० तुलसीदास ]

ऋपयोऽप्युंत्रतवसो दैवेनाभिमपीडिताः ।

उत्सुज्य नियमांस्तीत्रान् भ्रंश्यन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ बढ़े बढ़े कठोर तप करने वाले तपस्त्री लोग भी भाग्य के द्वारा सताए जाने पर, श्रपने उप्र नियमों का परित्याग कर, काम श्रार कोध से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥२३॥

श्रमङ्कल्पतमेवेह यदक्रमात्मवर्तते ।

निवत्यरिक्ममार्च्यं नतु देवस्य कर्म तत् ॥२४॥

जिसे करने के लिए कभी विचार भी न किथा हो श्रीर वह अचानक हो जाय श्रीर जिस काम को विचार कर करो वह न हो, वस इसी को दैव का कमें सममना चाहिए ॥२४॥

> एतया तत्त्वया<sup>२</sup> युद्धचा संस्तभ्यात्मान<sup>३</sup>मात्मना४ । व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥२४॥

१ भवाभवौ—उत्पतिविनाशौ । ( गो० ) २ तस्वया—श्रवाधितया (गो०) ३ श्रात्मानं—श्रन्तःकरणं । (गो०) ४ श्रात्मना—स्वयनेव । (गो०)

ऐसी श्रवाधित बुद्धि से श्रपने श्रन्तः करण को निश्चल कर के, स्वयमेव श्रमिपेक के कार्य के स्थगित होने का, मुक्ते जरा भी पश्चात्ताप नहीं १ ॥२४॥

तस्माद्परितापः सन्स्त्वमप्यज्जविधाय मास् । प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकींक्रियास् ॥२६॥

श्रतएव तुम'भी, मेरे कहने से सन्ताप का त्याग कर, मेरा श्रतुसरण करो और इस श्रभिपेक की सजावट को वंद करवा दो ॥२६॥

एभिरेव घटेः सर्वेरभिषेचनसंभृतैः। मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति ॥२७॥ स्वस्मा । ये सर्वे को मेरे क्षारियोक्त के विषय भने का पर्वे के

हे लदमण् ! ये घड़े जो मेरे श्रभिपेक के लिए मरे हुए घरे हैं उनसे श्रव मेरा तापस त्रत-स्नान होगा ॥२७॥

श्रयवा कि ममेतन राजद्रव्यमतेन तु । उद्धृतं मे स्त्रयं तायं त्रतादंशं करिष्यति ॥२८॥

श्रथवा श्रय मुमे इन श्रभिपेकार्थ लाए हुए तीर्थ के जलों से भरे घटो से क्या काम ? मैं तो श्रव श्रपने हाथ से कुएँ का जल भर कर. त्रताधिकार पूरा कर, लूंगा ॥२८॥

मा च लक्ष्मण सन्तापं कर्पीर्लक्ष्म्या विपर्यये । राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः ॥२६॥

हे लदमण ! मुक्तको राज्याधिकार न मिलने के लिए तुम सन्ताप मन करो । क्योंकि विवेचन करने से राज्य श्रीर श्ररण्य-

१ ऋभिपेचिनक्रिया—ऋलद्भरग्।दि। (गो०)

वास में कुछ भी श्रन्तर नहीं, प्रत्युत मेरे लिए तो श्ररण्यवास ही महाफलप्रद है। (क्योंकि राज्य करने में चड़े भारी मंसट होते हैं और वनवास में ऋषियों महात्माओं के दर्शन से वड़ा पुरुय होता है ) ॥२६॥

> न लक्ष्मणास्मिन् खल्लु कर्मेविघ्ने माता यवीयस्यतिशङ्कनीया । दैवाभिपन्ना हि वदस्यनिष्टं जानासि दैवं च तथाप्रभावम् ॥३०॥ ॥ इति द्वाविंश: सर्ग:॥

हे लच्मण ! राज्य मिलने में विन्न पड़ने का कारण मेरी छोटी माता कैकेथी है, ऐसी शङ्का अपने मन में तुम कभी मत करना। क्योंकि देव के वशवर्ती हो कर ही लोग अनिष्ट वात कह डाला करते हैं। देव का प्रभाव तो तुमको माल्म ही है ॥३०॥

श्रयोध्याकारड का बाईसवाँ सर्ग समात हुआ।

त्रयोविंशः सर्भः

-:0:---

इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोऽधः शिरा मृहुः। श्रुत्वा मध्यं जगामेव मनसा दुःखहर्पयोः ॥१॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के सममाने पर नीचे सिर मुकाये हुए लदमण जी मन ही मन दुःखी श्रीर हर्पित हुए (दुःखी तो इस लिए कि भाई को राज्य नहीं मिला श्रीर हर्पित इसी लिए कि धर्म का मर्म भाई को समका दिश्रा )॥१॥

तदा तु बद्धा भ्रुक्कटो भ्रुवोर्मध्ये नरर्पभः। निशश्वास महासर्वी विलस्थ इव रोपितः॥२॥

परन्तु कुछ ही देर वाद भौहें टेढ़ी कर मारे क्रोध के विल में वैठे हुए कद्ध सर्प की तरह वे नरश्रेष्ठ (लह्मण्) दीर्घ नि:स्वास त्यागने लगे ॥२॥

तस्य दुष्पतिवीक्षं तद्वश्रुक्कटीमहितं तदा । वभो क्रुद्धस्य सिंहस्य सुखस्य सहशं सुखम् ॥२॥ उस समय भौहें टेढ़ी करने से उनका सुख, क्रुद्ध सिंह की तरह भयानक हो गया ॥३॥

अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्तिहस्तिमवात्मनः । तियंगूर्ध्वं श्रारीरे च पातियत्वा शिराधराम् ॥४॥ हाथी जिस प्रकार अपनी सूँड् इधर-उधर घुमाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी अपने हाथ कॅपा श्रीर म्।रे क्रोध के श्रपना सिर धुन कर ॥४॥

श्रग्राह्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्न्नातरमत्रवीत् । श्रस्थाने सम्म्रमा यस्य जातो वे सुमहानयम् ॥५॥ श्रीर तिरछी नजर से भाई को देख कर वोले—हें भाई! वुरे समय में तुमको यह वड़ा भ्रम हो गया है॥४॥

धर्मदोषप्रसङ्गंन लोकस्यानतिशङ्कया । कथंद्येतदसम्म्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुमहेति ॥६॥

१ तिर्यगित्यादि-क्रोधानिशयेन विविधं शिरो धूननं कृत्वा । ( रा० )

श्रापका यह सममता कि, पिता की श्राज्ञा का पालन न करने से धर्म की हानि होगी श्रीर लोग बुरा कहेंगे अथवा श्राप यहि पिता की श्राज्ञा का पालन न करेंगे तो श्रन्य लोग भी एसा न करेंगे श्रीर सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जायगी—सो श्रापका ऐसी शक्का करना वहे भ्रम की वात है। श्राप जैसे निर्श्रान्त पुरुप को तो ऐसा कहना भी न चाहिए।।६॥

यथा दैवमशौरहीरं शौरहीर क्षत्रियर्पम ।
- कि नाम कृपर्ण दैवमशक्तमभिशंससि ॥७॥

आप चत्रियश्रेष्ठ श्रीर देव का सामना करने में समर्थ हो कर भी, एक श्रसमर्थ पुरुप की तरह, अशक्त श्रीर दीन हो, देव की प्रशंसा कर रहे हैं॥ ७॥

पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मीपधाः श्लक्ष्णा धर्मात्मन्कि न घुध्यसे ॥८॥

क्या आपको उन पापियों के बारे में शङ्का नहीं होती। हे धर्मात्मा! क्या आपको यह नहीं माल्म कि, इस ससार में धर्म-छिलया भी अनेक लोग हैं।।।।

> तयोः सुचरितं स्वार्थं शाट्यात्परिजिहीर्पतोः । यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि भागेव रावव ॥६॥

देखिए न्वार्थ में पड़ कर, महाराज और कैंकेयी शठता पूर्वक आपको वनवास देते हैं। यदि ऐसा न होता तो, हे राघव ! वे आपके अभिषेक में ऐसा विन्न उठा कर खड़ा न कर देते। (रा०)॥६॥ तयाः प्रागेव दंत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः । लोकविद्विष्टमारव्यं त्वदन्यस्याभिषेचनम् ॥१०॥

यदि वर देने की वात ठीक होती तो अभिपेक को तैयारी आरम्म होने के पूर्व ही वरदान देने की सूचना क्यों नहीं दी गई! यदि कहा जाय कि, महाराज ने यह काम भूल से किया है, तो भी इस भूल से वड़ी भारी हानि है। क्योंकि इससे लोगों में दि विद्वेप फैलेगा। फिर यह मरासर अनुचित भी है कि, वड़े के रहते छोटा राज्य पावे।।१०।।

नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे अन्तुमहिस । येनेयमागता द्वैषं तव युद्धिमहामते ॥११॥

श्रतः मैं तो यह नहीं सह सकता। हे वीर! इसके लिए श्राप मुमे त्तमा करें। हे महामते! जिस धर्भ के द्वारा त्रापकी बुद्धि इस त्रकार की हो गई है ॥११॥

स हि धर्मो मम द्रेष्यः पसङ्गाद्यस्य ग्रुह्यसि । कयं त्वं कर्मणा शक्तः केकेयीवशवर्तिनः ॥१२॥

यह भी मुक्ते मान्य नहीं—क्योंकि उसीसे तो श्रापको मोह प्राप्त हुश्रा है। श्राप किस प्रकार सामध्येवान हो कर भी, केंक्रेयी के वशवर्ती ॥१२॥

करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितम् । यद्ययं किल्विपाश्द्रेदः क्वतोऽप्येवं न युद्धने ॥१३॥

पिता की उस खाजा का, जो खधर्मयुक्त खोर निन्दित है, पालन करेगें ? वरदान का वहाना वतला खापके खभिपेक में वाधा टालने को, खाप कपट नहीं सममते ॥१३॥

१ विलिन्यात् —सृपाव्यक्त्यनान् । (गो०)

जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्हितः।

मनसाऽि कथं कामं कुर्यास्त्वं कामद्वत्तयोः ॥१४॥

इसका सुमे दु:ख है। मैं ता है सी धर्म की आमिक को निन्य सममता हूँ। क्योंकि आपको छोड़ ऐसा दूसरा कीन होगा, जो उन दोनों का, जो कामी हैं, ॥१४॥

त्योस्त्विहतयोर्नित्यं श्रृंत्रोः पित्रभिधानयाः।

यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोर्मतम् ॥१५॥

तुर्म्हारा सदा श्रहित चाह्ने वाले हैं श्रीर माता पिता हो कर भी शत्रुता कर रहे हैं, कहना मन से भी मानेगा। यद्यपि श्रापका मत है कि, उन दोनों ने जो कुछ श्रहित किया है, उसका कारण देव है ॥१४॥

तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तद्पि रोचते । विक्रुवो वीर्युद्दीनो यः स.द्वेवमतुत्रते ॥१६॥ तथापि सुमे तो द्यापका यह मत ऋच्छा नहीं लगता । क्योंकि देव का क्या भरोसा । कातर श्रीर वीर्यहीन पुरुप ही लोग देव को मानते हैं ॥१६॥

वीराः सम्भाविता १त्मानो न देवं पर्युपासते । दैवं पुरुपकारेण यः समर्थ प्रवाधितुम् ॥१७॥

किन्तु वीर श्रीर धीर देव को नहीं मानते। जो पुरुप श्रपने पुरुपार्थ से देव को श्रपने प्रधीन कर सकता है ॥१८॥

न दैवेन विषन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीद्ति । द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पोरुपं पुरुपस्य च ॥१८॥

१ सम्माविता—सम्पक् प्रापितः दृढयावात् । (गो०) २ प्रवाधितुम्— स्रतिक्रम्यवर्तितुं । (गो० )

उसका दैव न तो कुछ विगाइ सकता है और न वह कभी दु:खी होता है। श्राज लोग दैव श्रोर पुरुप के (भाग्य श्रोर पुरुपार्थ के) वल श्रोर पौरुप को देखें कि इन दोनों में कौन प्रवल है॥१८॥ •

दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता<sup>१</sup> व्यक्ति<sup>२</sup>र्भविष्यति । श्रद्य मत्पौरुपहतं दैवं द्रस्यन्ति वै जनाः ॥१६॥

देव ( भाग्य ) वलवान है अथवा पुरुप ( पुरुपार्थ ) इसका विवेचन त्राज ही स्पष्ट प्रकट हो जायगा । त्राज मेरे पौरुप द्वारा मारे गए देव को, वे लोग देखेंगे ॥१६॥

यहेवादाहतं ३ तेऽद्य हृष्टं राज्याभिषेचनम् । . श्रत्यङ्कुशमिवोद्दामं ४ गजं मदत्रलोद्धतम् ॥२०॥

जिन्होंने देवद्वारा तुम्हारे राज्याभिषेक में विन्न पड़ता हुआ देखां है। मैं श्राज उस देव रूपी हाथी को, जो श्रद्धुश को छुछ भी नहीं सममता, जिसने पैर की वेडियाँ तोड़ डाली है और जो मद श्रीर वल से गर्वीला होकर, ॥२०॥

प्रधावित ६ महं देवं पोरुपेण निवर्तये । लोकपालाः समस्तास्ते नाच रामाभिपेचनम् ॥२१॥

वेरोकटोक इधर उबर दौड़ रहा है, श्रपने पौरुप से निवृत्त करता हूं। जब श्रापके राज्याभिषक को समस्त लाकपाल ॥२१॥

१ व्यक्ता—रफुटा। (गो०) २ व्यक्ति:—प्रवलदुर्वनिविवेक:। (गो०) २ ब्राहतं—विवतं। (गो०) ४ उद्दाम—छिन्ननिगलं। (गो०) ५ मददलोद्धतम्—मदवलाम्याम्गर्विष्टम्। ६ प्रचावितं—दुर्निवारं। स्वच्छुन्ट गमनम्। (गो०)

न च फुत्स्ना 'स्त्रयो लोका विहन्युः कि पुनः पिता । यैविवासस्तवारण्ये मियो राजन् समर्थितः ॥२२॥

श्रीर तीनों लोकों के समस्त निवासी श्रन्यया नहीं कर सकते द्वा श्रकेले पिता की क्या सामर्थ्य है, जो राज्याभिषेक न होने दें। जिन लोगों ने श्रापके वन जाने का समर्थन किश्रा है, हे राजन्! ॥२२॥

> श्ररण्ये तें विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा । श्रहं तदाशां छेत्स्यामि पितुस्तस्याश्र या तव ॥२३॥ श्रभिपेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते । मद्भवत्नेन विरुद्धाय न स्याईववलं तथा ॥२४॥

वे ही लोग चौद्द वर्षों तक वन में रहेंगे। में उस पिता श्रीर माता की श्राशा पर, जो श्रापको राज्य न दे कर, भरत को देना चाहती है, पानी फेर दूंगा। मेरे वल के, जो लोग विरुद्ध हैं, उनको देववल ॥२३॥२४॥

प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुपं मम । जर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्॥२५॥ इतना दुःखदायी न होगा, जितना कि, मेरा इम पौरुप दुःख देने वाला होगा। हजार वर्ष राज्य कर चुकने के श्रनन्तर, ॥२४॥

श्रार्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्विय । पूर्वराजिपद्वत्त्या हि वनवासो विधीयते ॥२६॥

श्राप बन जाना श्रीर तब श्रापके पुत्र राज्य करेंगे। वन इही में रहना है, तो हमारे पूर्वज राजा लोग जिस प्रकार युद्धा-

१ कुत्स्नाः---श्रन्यूनाः । ( गो० )

बा॰ रा॰ झ॰--१८

वस्था में वनवास करते थे, उस प्रकार श्राप भी वनवास कीजिये ॥२६॥

पजा निक्षिष्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने । स चेद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशङ्कया ॥२७॥ नैविमच्छिस धर्मात्मन् राज्यं राम त्वमात्मनि । प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं वीरलोकभाक् ॥२८॥

पूर्ववर्ती राजा लोग ( वृद्धावस्था में ) प्रजा को पुत्र के समान पालन करने का भार अपने पुत्रों को सौंप, आप वन में जा, तप किया करते थे। हे आर्थ ! यदि आप यह सममते हों कि, महाराज की आज्ञा के विरुद्ध राज्य लेने में गड़वड़ी मच जाने की शङ्का है और इसलिए आप राज्य लेना नहीं चाहते तो मैं प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, मुमे वीरगित प्राप्त न हो ॥२७॥२८॥

राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम् । मङ्गलैरभिपिञ्चस्व तत्रत्वं ज्यापृतो १ भव ॥२६॥

में तुम्हारे राज्य की रक्षा उसी प्रकार करूँगा, जिस प्रकार समुद्रतट की भूमि, समुद्र से पृथ्वी की रक्षा करती है। अब आप मङ्गलाचार पूर्वक अपना राज्याभिषेक करवाने की धोर मन लगाइए॥२६॥

श्रहमेको महीपालानलं वारियतुं वलात्। न शोभार्याविमो वाह् न धनुर्भूपणाय मे ॥३०॥

में श्रकेला ही उन सब राजाओं की, लो इस कार्य में वाधा डालने की श्रमसर होंगे, श्रपने पराक्रम से हटाने की पर्याप्त-

१ व्यानृतोमय-- श्राषकचित्तोमय । (गो० )

(काफी) हूँ। मेरी ये दोनों वाहें शरीर की शोभा वढ़ाने के लिए नहीं हैं और न मेरा यह वतुप शृङ्गार करने के लिए कोई आमूष्या ही है ॥३०॥

नासिरावन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः । श्रमित्रदमनार्थं मे सर्वमेतच्चतुष्ट्यम् ॥३१॥

न खड़ केवल कमर में लटकाने के लिए है श्रीर न वाण केवल तरकस में पड़े रहने के लिए हैं। मेरी ये चारों चीजें तो शत्रु का दमन करने के लिए ही हैं॥३१॥

न चाहं कामयेऽत्यर्थं यः स्याच्छत्रुर्मतो मम । श्रमिना तीक्षणधारेण विद्युच्चलितवर्चसा ॥३२॥

जो मेरा शत्रु वन कर रहना चाहता है, उसका श्रस्तित्व सुमे सहा नहीं। (राजाओं की तो वात ही क्या) में श्रपनी तेज धार वाली श्रीर विजली की तरह चमचमाती तलवार से ॥३२॥

मगृहीतेन वै शत्रुं विज्ञिणं वा न कल्पये । खद्गिनिष्पेषनिष्पिष्टेर्गहना दुश्ररा च मे ॥३३॥ हस्त्यश्वनरहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही । खद्गधाराहता मेञ्च दीप्यमाना इवाद्रयः ॥३४॥

यदि इन्द्र भी शत्रु वन कर मेरे सामने आवें, तो उनके भी दुकड़े दुकड़े कर डालूंगा। इस तलवार के वार से काटे हुए हाथी घोड़े और मनुष्यों के हाथों पैरों और सिरों से भूमि पर देर लगा दूँगा, जिससे आने जाने का रास्ता वक न रहेगा। अर्थात् रखभूमि को मुर्दी से भर कर वड़ा भयद्भर वना दूँगा। मेरी तलवार से कटे प्रदीप्त पर्वत की तरह ॥३३॥३४॥

१ स्तम्भहेतवः-न्यशं स्थापन हेतवः। (गो॰)

पतिष्यन्ति द्विषा भूमौ मेघा इव सविद्युतः ! वद्भगोधाङ्गुलित्राणे मगृहीतश्वरासने ॥३५॥

शत्रु लोग उसे प्रकार जमीन पर गिरेंगे, जिस प्रकार विजली सिहत मेघ गिरते हैं। जब मैं गोह की खाल के बने दस्ताने पहिन हाथ में धनुष लूँगा ॥३४॥

कथं पुरुपमानी स्यात्पुरुपाणां मिय स्थिते । वहुभिश्वेकमत्यस्यन्त्रैकेने च वहूझनान् ॥३६॥

तव मैं देखूँगा कि, वह कौनसा शूराभिमानी वीर है, जो मेरा सामना करता है। मैं वहुत से वाण चला कर, एक शत्रु को एक ही वाण से अनेक शत्रुओं को ॥३६॥

विनियोक्ष्याम्यहं वाणान्तृवाजिगजमम्सु ।
श्रद्य मेऽस्त्रभावस्य १ प्रभावः १ प्रभविष्यति ॥३७॥
राज्ञाश्रापश्चतां कर्तुं पश्चत्वं च तव प्रभो ।
श्रद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च ।

वसूनां<sup>३</sup> च विमोक्षस्य प्रहुदां पालनस्य च ॥३८॥ विनाश कर, सैनिकों, घोड़ों श्रीर हाथियों के मर्मस्थानों को

वाणों से छेद ढाल्गा। श्राज महाराज की प्रभुता मिटाने श्रीर श्रापकी प्रभुता जमाने में मेरे श्रकों के माहात्म्य का प्रताप भी प्रकट हो जायगा। हे राम! श्राज मेरी ये दोनों वाहें जो चन्द्रन-तेप, श्रामृषण धारण श्रीर द्रव्य दान देने तथा शत्रुश्रों से हितंपियों की रज्ञा करने योग्य हैं ॥३७॥३८॥।

१ श्रक्रप्रमावस्य—श्रद्धमाहात्म्यस्य । (गो॰) २ प्रमावः—प्रतापः । (गो॰) ३ वस्तां—धनानां । (गो॰) ४ विमोच्चस्य—त्यागस्य ।

<sup>(</sup>गो॰) \* पाडान्तरे—" न्नेकेम "।

श्रतुरूपाविमी वाहू राम कर्म करिष्यतः। श्रभिषेचनविद्यस्य कर्तृ णां ते निवारणे ॥३६॥

वे तुम्हारे श्रभिषेक में विष्न डालने वालों के निवारण में श्रपने श्रनुरूप काम करेगी ॥३६॥

> व्रवीहि को उच्चैव मया विग्रुष्यतां तवासुहृत्पाणयशः सुहृष्जनैः । यथा तवेयं वसुधा वशे भवे-त्रथैव मां शाधि तवास्मि किङ्करः ॥४०॥

हे रामचन्द्र! मैं तुम्हारा दास हूँ। मुक्ते तुम अपने रात्रु को वतलाओ और आज्ञा दो, जिससे मैं अभी उसे उसके प्राण यरा और हितैपियों से अलग कर दूँ और इस पृथिवी का राज्य तुम्हारे हस्तगत हो जाय ॥४०॥

> विमृत्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासकः-त्स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । खवाच पित्र्ये वचने व्यवःस्थतं निवोध मामेव हि सौम्य सत्पथे ॥४१॥

> > ॥ इति त्रयोविंशः सर्गः॥

रघुकुल के बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी लदमण की इन वार्तों को सुन श्रीर उनके श्राँसू पोंछ वारंवार उनको सममाने लगे श्रीर कहने लगे—हे सौन्य! मुक्ते तो तुम पिता की श्राद्या मानने में श्रटल सत्पथगामी सममो। श्रथवा में पिता की श्राद्या मानूंगा,

क्योंकि पिता की आज्ञा मानना मानों सत्पथ पर चलना है अर्थात् सत्पुरुपों के लिए यही करणीय भी है ॥४१॥

श्रयोध्याकाराड का तेईसवॉ सर्ग समाप्त हुआ।

—;o;—

## चतुर्विंशः सर्गः

--:0:---

तं समीक्ष्य त्ववहितं पितुर्निर्देशपालने । कौसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमत्रवीत् ॥१॥

तद्नन्तर जब कौसल्या जी ने देखा कि, धर्मिष्ठ श्रीरामचन्द्र पिता की श्राज्ञा मानने के लिए तत्पर हैं; तब वे श्राँखों में श्राँसू भर गद्गद कएठ से बोली ॥१॥

श्रदृष्टुःखो धर्मात्मा सर्वभूतिप्रयंवदः। मिय जातो दशरयात्क्रयग्रुञ्छेन वर्तयेत्।।२॥

हे राम! जिसने कभी दुःख नहीं सहा और जो धर्म में सदा तत्पर रहने वाला एवं सब से प्रिय वचन बोलने वाला है और जो महाराज दशरथ के श्रीरस से मेरे गर्भ में उत्पन्न हुआ है, वह वन में किस प्रकार ऋषिवृत्ति से निर्वाह कर सकेगा।।२॥

यस्य भृत्याश्र दासाश्र मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते । कयं स भोक्ष्यते नाथो वने मृलफलान्ययम् ॥३॥

जिसके नौकर चाकर मिठाई खाया करते हैं, वह मेरा राम किस प्रकार वन में कन्द्रमृत फल खायगा ॥३॥ क एतच्छ्रहथेच्छ्रुत्वा कस्य वा न भवेद्रयम् । गुणवान् दियतो राज्ञा रायवो यद्विवास्यने ॥४॥

महाराज दशरथ श्रपने गुणवान प्यारे पुत्र को देशनिकाला दे रहे हैं, यह वात सुन कर, इस पर कौन विश्वास करेगा श्रीर इस पर किसको मय न होगा। (जो कोई यह वात सुनेगा वहीं श्रपने पिता की श्रीर से भयभीत हो जायगा कि, जब महाराज जैसे श्रेष्ठ जन ने श्रपने निरपराघ गुणी प्यारे पुत्र को निकाल दिश्रा, तब हमारे पिता तो हमें क्यों घर में रहने देगें)।।।।।।

> नृनं तु वलवाँख्लोके कृतान्तः सर्वमादिशन् । लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥४॥

जब सब लोगों के प्यारे तुम (श्रीरामचन्द्र ) बन को जारोगे. तब सुख दु.ख के नियमन-कर्ता देव ही को निस्तन्देह सब से बड़ा मानना पड़ेगा ॥॥

श्रयं तु मामात्मभवस्तवादर्शनमारुतः । विलापदुःखसमिधो रुदिताशुहुताहुतिः ॥६॥ चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवादर्शनचित्तजः । कर्शयित्वा भृशं पुत्र निःश्वासायाससम्भवः ॥७॥ त्वया विहीनामिह मां शोकामिरतुलो महान् । प्रयक्ष्यति यथा कक्षं चित्रभानुर्हिमात्यये ॥८॥

हे वत्स ! मेरे मन की यह शोकरूपी आँच, जो तुन्हारे अदर्शन रूपी हवा से प्रव्वत्तित आंर विलाप एवं दु:ख रूपी ईंघन

१ सर्व--- मुखदुःखादिकं । ( रा॰ ) २ चित्रमानुः--- वन्योतिरिव । (गो॰)

तथा श्रांसू रूपी घी के पड़ने से घषकेगी श्रीर जिससे चिन्ता रूपी धूशा निकलेगा—वह सुके सुखा कर उसी प्रकार सस्म कर डालेगी, जिस प्रकार हेमन्त ऋतु के वीतने पर, दावानल (वन की श्राग) वन के घासफूस श्रीर लतागुल्मों को भस्म कर डालता है।।६॥।।।।।

कथं हि धेनुः स्त्रं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति। श्रहं त्वानुऽगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि ॥६॥

हे वत्स ! जैसे गाय अपने वछड़े के पीछे .दौड़ कर जाती है, उसी ,प्रकार मैं भी तेरे पीछे पीछे जहाँ कहीं तू जायगा—वहीं चलूँगी ।।।।।

तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषपेभः । श्रुत्वा रामोऽत्र्वीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखितास् ॥१०॥

ज र कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कहा, तव श्री-रामचन्द्र जी ने श्रत्यन्त दुःखिनी श्रपनी माता से यह कहा ॥१०॥

केंकेय्या विश्वतो राजा मिय चार्एयमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तो न नृनं वर्तियण्यति ॥११॥

हे माता! महाराज को कैकेशी ने घोखा दे कर, अत्यन्त क्लेशित कर दिश्रा है, मैं भी इस समय महाराज से विछुड़ कर, वन जा रहा हूँ, तिस पर यदि तुम भी मेरे साथ चल दी तो, महाराज कभी जीविस न वचेंगे ॥११॥

> भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केत्रलं खियाः। स भवत्या न कर्तव्यो मनऽसापि विगर्हितः॥१२॥

. स्त्री के लिए सब से बढ़ कर निष्ठुर काम केवल पतिपरित्याग ही है। सो ऐसे निन्ध कार्य की कल्पना भी तुमे श्रपने मन में न करनी चाहिए ॥१२॥

यावज्जीवित काकुत्स्यः पिता मे जगतीपितः। शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः॥१३॥ जव तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं, तव तक तुम उनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए यही सनातन धर्म है ॥१३॥

एवमुक्ता तु रामेण कै।सल्या शुभदर्शना । तथेत्युवाच सुपीता राममक्लिप्टकारिएम् ॥१४॥

वहें से वहें कठिन कार्य की सहज में करने वाले श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार सममाने पर, धर्मवृद्धि वाली महारानी कौसल्या मान गई श्रीर प्रसन्न हो कर घोलीं, (वेटा!) तुम ठीक कहते हो।।१४॥

एवम्रक्तस्तु वचनं रामो घर्मभृतांवरः । भूयस्तामव्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम् ॥१५॥ धर्मात्मात्रों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी, माता की खीकारोष्टि सुन श्रपनी श्रत्यन्त दुःखिनी माता से फिर वोले ॥१४॥

मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः। राजा भर्ता गुरुः श्रेष्टः सर्वेपामीश्वरः प्रभुः ॥१६॥

हे देवि ! मुक्ते श्रार तुम्हें पिता की श्राज्ञा श्रवश्य माननी चाहिए। क्योंकि महाराज एक तो तुम्हारे पित हैं दूसरे मेरे गुरु हैं, तीसरे पिता हैं श्रीर चौथे सब के पालन पोपण करने वाले स्वामी श्रीर प्रभु हैं॥१६॥

१ शुमदर्शना—धर्मबुद्धिरित्वयः । ( गो० )

इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्च च । वर्षाणि परमपीतः स्थास्यामि वचने तव ॥१७॥ मैं चौदह वर्षों को हॅसी खुशी में विता, तुरन्त लौट कर स्राता हूँ। तव तू जो कहेंगी वही मैं करूँगा ॥१७॥

एवम्रक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पपूर्णानना तदा ।

दु:खान्यसहमाना सा कै।सल्या राममब्रशीत् ॥१८॥ शिय पुत्र की इन वार्तो को सुन, छलछल वहने वाले श्राँसुश्रों से भरे नेत्रों वाली श्रीर सर्वप्रकार के दु:खों को सहने में श्रसमर्थ, महारानी कौसल्या जी, श्रीरामचन्द्र से वोलीं ॥१८॥

श्रासां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्। नय मामपि काक्कतस्य वनं वन्यां मृगीं यथां। यदि ते गमने घुद्धिः कृता पितुरपेक्षयाः।।१६॥

हे काकुत्स्थ ! मैं यहाँ सौतों के बीच रहने में श्रसमर्थ हूँ, श्रतः यदि तुमने पिता की श्राज्ञा से बन जाने ही का निश्चय कर लिश्रा है तो, मुमे भी वनैली हिरनी की तरह श्रपने साथ ही लेता चल ॥१६॥

[टिप्पणी—वनेली हिरनी के साथ उपमा देने का मान यह है कि, जिस प्रकार वन की हिरनी वन में प्रसन्न रहती है—वैसे ही मैं भी वहाँ प्रसन्न रहूंगी श्रीर तुम्हें किसी वात के लिए कष्ट न दूंगी। (गो०)]

तां तथा रुद्तीं रामो रुद्न्वचनमत्रवीत् ॥२०॥ इस प्रकार विलाप करती हुई माता से, श्रीरामचन्द्र जी रो कर कहने लगे ॥२०॥

१ वितुग्पेत्तया—पितुरिच्छवा । (गो०) \* पाठान्तरे—" डवाच परमार्ता तु कीवल्यां पुत्रवत्वला।" † पाठान्तरे—"मृगीमिव" ।

जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥२१॥

200

जब तक की जिए, तब तक उसे उचित है, कि वह अपने पित ही को अपना देवता और मालिक माने। अतः इस समय आपके और मेरे मालिक महाराज ही हैं॥२१॥

न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन वीमता । 
भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूतिप्रयंवदः ॥२२॥

लोकनाथ और बुद्धिमान महाराज के रहते हम लोग श्रनाथ नहीं हो सकते (कौसल्या ने जो कहा कि मैं सीत के साथ नहीं रह सकूँगी इस बात के उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं) मरत भी धर्मात्मा हैं और सब से प्रिय बोलने वाले श्रर्थात् सज्जन हैं॥ १२॥

भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा । यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशेकिन पार्थिवः ॥२३॥

वे सव प्रकार तुम्हारा मन रखेंगे श्रीर तुम जो कहोगी वही वे करेंगे। मेरे वन जाने पर, मेरे वियोग में, जिससे महाराज को ॥२३॥

श्रमं नावाप्तुयात्किश्चिदममत्ता तथा कुरु । दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत् ॥२४॥

जरा भी कष्ट न हो सो काम बड़ी सावधानी से करती रहना। इस दारुण शोक से वे भरने न पार्चे ॥२४॥

राज्ञो दृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा॥२५॥ महाराज की श्रव युद्धावस्था है, श्रतः वड़ी सावधानी से उनके हित में तत्पर रहना। क्योंकि जो परमोत्तम स्त्री व्रतोपवास तो कित्रा करती है ॥२४॥

भर्तारं नानुवर्तेत सा तु पापगतिर्भवेत् । भर्तुः सुश्रुषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् ॥२६॥

किन्तु अपने पति की सेवा नहीं करती, वह पापियों की गति को प्राप्त होती है अर्थात् नरक में डाली जाती है और जो स्त्री ( व्रतोपवास न कर ) अपने पति ( ही ) की सेवा शुश्रूपा में लगी रहती है, उसे स्वर्ग मिलता है ॥२६॥

श्रिप या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्। श्रिश्रूपा मेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता ॥२७॥

भले ही वह स्त्री किसी देवी देवता की पूजा न करे, किन्तु यदि वह पति की सेवा ही करती हुई, सदा पति की भलाई करने में तत्पर रहे तो, उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥२७॥

एप धर्मः पुरादृष्टो १ लोके वेदे श्रुतः २ स्मृतः । श्रिप्रकार्येषु च सदा सुमनोभिश्र देवताः ॥२८॥

स्त्रियों के लिए पतिसेवा ही प्राचीन-लोकाचार-सिद्ध, वेद श्रीर स्मृत्यनुकूल धर्म है। हे देवि! शान्तिक पौष्टिक कर्म कर के पुष्पादि से देवताश्रों का पूजन श्रीर ॥२८॥

प्र्यास्ते मत्कृते देवि त्राह्मणाश्रेव सुत्रताः। एवं कालं प्रतीक्षस्य मामागमनकाङ्क्षिणी ॥२६॥

१ पुगदृष्ट:-पुरातनलोकाचारिसद् । (गो०) २ वदे श्रुतः-वदा-वगत । (गो०)

सुत्रती त्राह्मणों का सत्कार, मेरे मङ्गल के लिए करती रहना श्रीर यह श्रनुष्ठान करती हुई, मेरे लीटने की प्रतीचा करना ॥२६॥

नियताः नियताहारा भर्तशुश्रूपणे रता । प्राप्स्यसे परमं कामं मिय प्रत्यागते सित ॥३०॥ यदि धर्ममृतां श्रेष्टो धार्याष्यति जीवितम् । एवम्रुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१॥

स्नानादि कर और मधु मांसादि छोड़ कर, शुद्धाहार कर, तू महाराज की सेवा करना। मेरे लौटने तक यदि धर्मात्माओं में क्षेष्ठ महाराज जीवित रहें, तो तेरा वड़ा मनोरथ पूर्ण होगा। जय श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार (महाराज की सेवा करने को अयोध्या ही में रहने के लिए) सममाया, तव श्रांखों मे श्रांसू मर॥३०॥३१॥

कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमत्रवीत् । गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्रोमि पुत्रक ॥३२॥

पुत्रवियोग के शोक से आतं, कीसल्या जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा। हे वत्स! जय तू वन जाने की अपने भन में ठान ही चुका; तय मुक्तमें शक्ति नहीं कि तुमे ॥३२॥

विनिवर्तियतुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः। गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥ मैं रोक सकूँ। हे बीर! सचसुच काल दुर्लंध्य हैं। श्रर्थात्

भावी को कोई नहीं रोक सकता। अतः हे पुत्र! तू एकाप्र मन

१ नियता—स्नानादिनियमयुक्ता । (गो०) २ नियताहारा—मधु-माखादिवर्जनेन गुदाहारा । (गो०)

से श्रर्थात् सावधानता पूर्वक वन जा । तेरा सदा कल्याण हो ॥३३॥

पुनस्त्विय निष्टत्ते तु भविष्यामि गतस्रमा<sup>१</sup> । पत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते ॥३४॥ पितुरानृएयतां पाप्ते त्विय लप्स्ये परं सुखम् । कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा श्रुवि ॥३५॥

तेरे लौट श्राने पर ही मेरा क्लेश दूर होगा। हे महाभाग! जब तू लौट श्रावेगा, जब तेरा यह व्रत पूरा हो जायगा श्रौर जब तू पिता की इस ऋष से उऋषा हो जायगा (पिता की श्राज्ञा पालन कर चुकेगा); तब मुक्ते बड़ा श्रानन्द होगा। इस संसार में भाग्य की गति कभी समम नहीं पढ़ती ॥३४॥३४॥

यस्त्वां सन्त्रोदयति मे वच श्राच्छिद्य राघव । गच्छेदानीं महावाहो क्षेमेण पुनरागतः । नन्द्यिष्यसि मां पुत्र साम्ना शुद्धेन चेतसा\* ॥३६॥

क्योंकि यह भाग्य ही की गति है, जो मेरे कथन के प्रतिकृत तुमको प्रेरणा कर रही है। हे राघव! तुम ध्वव जाश्रो श्रीर कुशल पूर्वक लीट कर आ जाश्रो श्रीर शुद्ध चित्त से मुक्ते हर्षित करो ॥३६॥

> श्रपीदानीं स कालः स्याद्वनात्मत्यागतं पुनः । यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलयारिखम् ॥३७॥

१ गतकमा--गतक्लेशा । (गो०) \* पाटान्तरे--"वाक्येन चाक्या" ॥

हे वत्स! मैं तो चाहती हूं कि वह समय शीव्र छावे, जब में तुम्हें वन से लौटे हुए श्रौर जटा वल्कल घारण किए हुए देखूँ ॥३७॥

तथा हि रामं वनवासनिश्चितं
समीक्ष्य देवी परमेण वितसा।
खवाच रामं श्चभलक्षणं वचो
वभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्क्षिणी॥३८॥
इति चक्कविंशः सर्गः॥

उस समय महारानी कौसल्या जी श्रीरामचन्द्र जी का परम-श्रादर पूर्वक वन जाने के लिए निश्चय किए हुए जान, स्वस्ति-वाचन करने की इच्छा से, उनसे शुमवचन वोलीं ॥३≒॥

> त्र्योध्याकाराड का चौबीसवाँ सर्ग समात हुन्ना। ---:०:---

> > पञ्चविंशः सर्गः

--:0;---

सापऽनीय तमायासम्रपस्पृश्य जलं श्रुचि । चंकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥१॥ शोक को त्याग कौसल्या जी ने जल से चाचमन किंचा भौर

राकि की त्याग कासल्या जा न जल स आचमन किया आर पिनत्र हो, वे श्रीरामचन्द्र जी के मझल के लिए मझलाचार करने लगीं ॥१॥

न शक्यसे वारियतु गच्छेदानीं रभूतम । शीघं च विनिवर्तस्य वर्तस्य च सतां क्रमे ॥२॥

१ परमेखचेतषा--श्रादरेखेति । ( गो॰ )

हे रघुवंशियों में उत्तम! मैं अब तुमको नहीं रोक सकती। अब तू जा और शीघ्र ही वहाँ से लौट कर, सज्जनों के अनुसरण किए हुए मार्ग का अनुसरण कर ॥२॥

यं पालयसि धर्म त्वं धृत्या च नियमेन च । स वे राधवशार्दल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥३॥

हे राघवशार्दूल ! जिस घर्म को तू धैर्य श्रौर नियमित रूप से पाल रही है, वही धर्म तेरी रक्ता करे ॥३॥

येभ्यः प्रणमसे पुत्र चैत्येष्वायतनेषु च । ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्थिभः ॥४॥

जिन देवताओं को तू चौराहों श्रौर देवमन्दिरों में प्रणाम किश्रा करता है, वे महर्षियों सहित वन में तेरी रक्ता करें ॥४॥

यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता । तानि त्वामिभरक्षन्तु गुणैः सम्रदितं सदा ॥४॥

वुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुमे जितने श्रस्न दिए हैं, वे सव श्रेष्ठ गुण्युक्त श्रस्न तेरी रक्ता करें ॥४॥

पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । सत्येन च महावाहो चिरं जीवाभिरक्षितः ॥६॥

हे महावाहो ! पिता की सेवा (के फल ) से श्रीर माता की सेवा (के फन ) से तथा सत्य की रत्ता (के फन ) से रित्तत, ूत बहुत दिनों जी ॥६॥

१ समुदितं--श्रेष्टं (गो०)

समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्रायतनानि च ।

्स्यण्डिलानि विचित्राखिशेला दृक्षाः भुपारहृदाः ॥७॥

हे नरोत्तम! समिधा, कुरा, कुरा की वनी पवित्री, वेदियाँ, देवमन्दिर, चित्रविचित्र देवपूजास्थल, पर्वत, छाटे वड़े वृत्त, जलाशय ॥७॥

पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षनतु नरात्तम ।

स्वस्ति साध्याश्र विश्वे च मरुतश्र महर्पयः ॥८॥

पत्ती, सर्व श्रीर सिंह तेरी रत्ता करे। साध्यगण, विश्वेदेव,
 उन्नचास पवन, सब महर्षि तेरा मङ्गल करें।।।।

स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूपा भगोऽर्यमा ।

लोकपालाश्र ते सर्वे वासवमग्रुखास्तया ॥६॥

धाता, विधाता, पूपा, श्रर्यमा इन्द्रादि लोकपाल, तेरा मझल करें ॥६॥

ऋतवश्रव पक्षाश्र मासाः संवत्सराः क्षपाः ।

दिनानि च ग्रहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु तं सदा ॥१०॥

छः ऋतुएँ, दोनों पन्न, वारहों मास, सब सबत्सर, रात दिन, तथा सुहून्ते, तेरी रन्ना करें ॥१०॥

स्मृति वृश्विष्य धर्मश्रप् पातु त्वां पुत्र सर्वतः । स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च समृहस्पतिः ॥११॥

१ स्थियहत्तानि—देवपूजास्यत्तानि । (गो०) २ त्तुपाः—हस्वशाखा-स्तरवः । (रा०) ३ स्मृतिः—ध्यानं । (गो०) ४ धृतिः—ऐकाप्रवं । (गी०) ५ धर्मः—ध्रुतिस्मृत्युद्तिः । (गा०) ६ स्कन्दः—सनत्कुमारः । कुमारो वा । (गो०) ७ मगवान्देवः—देवो महादेव. । (शि०) ८ सोमः— (उमासहितः । (शि०)

बा० रा० भ०--१६

350 हे वत्स ! ध्यान, एकामता (अर्थात् निष्पन्न योग) श्रौर श्रुति-स्मृति-उक्त धर्म सवत्र तेरी रचा करें। सगवान् सनत्कुमार, हमा सहित श्रीमहादेव जी, (अथवा महादेव श्रीर चन्द्रमा) बृहस्पति ॥११॥

सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः।

ये चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥१२॥ सप्तिषि और नारद जी सदैव तेरी रचा करें। जो और सिछ , जोग और सब दिशाओं के स्वामी हैं॥१२॥

स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः । शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च ॥१३॥

है पुत्र ! उन सब की मैं स्तुति करती हूँ कि, वे सब नित्य तेरी रक्ता करें। सब पर्वत, सब समुद्र, राजा तरुण ॥१३॥

द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी नद्यः सर्वास्त्रथैव च ॥१४॥

नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सहदेवताः ॥१४॥ श्राकाश, श्रन्तरित्त, पृथिवी सव नदी, सब नत्तत्र, देवताश्चों सहित सब मह ॥१४॥

श्रहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्। ऋतवश्रव पट् पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा ॥१५॥

दिन रात श्रीर दोनों सन्ध्याएँ, वन में तेरी रहा करें। छही

ऋतुएँ, वारहों मास, सव संवत्सर, ॥१४॥ [ टिप्पणी—१० वें रलोक में भी छः ऋतुएँ ग्राटि वर्णित हो चुकी हैं। इसी प्रकार आगे भी कौसल्या जी के कथन में पुनक्कि पाई जाती है।

इन पुनवक्तियों का कारण केवल वह है कि, भावी पुत्रवियोग के कारण

भौग्रल्या जी का मन स्थिर नहीं है।]

कलाश्च काष्टाश्च तथा तव शर्मे १ दिशन्तु ते । महावने विचरतो मुनिवेषस्य धीमतः ॥१६॥

कला, काष्ठा, तुमको सुख दें । बुद्धिमान् एवं सुनिवेप घारण कर, वन में विचरते हुए ॥१४॥

तवादित्याश्च दृत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा । राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणाम् ॥१७॥

तेरे लिए श्रादित्यादि देवता श्रीर देत्य सदा सुखदायी हो। राज्ञस, पिशाच तथा भयङ्कर एव क्रूर कमं करने वाले जितने जांव हैं ॥१७॥

क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम् । प्रवगार दृश्चिका दंशा मञकाश्चव कानने ॥१८॥

श्रीर जितने माँसमज्ञी जीव हैं, उन सब से तुमे वन में भग न हो। वानर, बीछी, हॉस, मच्छर ॥१=॥

> सरीस्पाश्च कीटाश्च मा भूवन्गहने तव । महाद्विपाश्च सिंहाश्चं न्याघा ऋक्षाश्च दंष्ट्रिणः ॥१६॥

पहाड़ी सर्प, कीड़े, ये भी तुमे वन में दु:खदायी न हों। मन-वाले हाथी, सिंह, वाघ, रीझ आदि भयद्वर दोंतों वाले जान-वर ॥१९॥

महिषा शृङ्गिणो रीद्रा न ते हुछन्तु पुत्रक । नृमांसभोजिनो रीद्रा ये चान्ये सत्त्वजातयः ॥२०॥

ş

१ शर्म-सुल । (गो०) २ सवगाः-नानराः (ग०) ३ सल्बनादः: -- मृरजन्तवः । (गो०)

जंगली भैंसे, जिनके सींग बड़े भयद्वर हैं, हे पुत्र ! तुक्तसे द्रोह न करें। श्रन्यायी क्रूर जन्तु, जो मनुष्यमाँसमनी श्रीर भयद्वर हैं॥२॥

मा च त्वां हिंसिपुः पुत्रमया सम्पूजितास्त्विह । श्रागमास्ते शिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः ॥२१॥

उन सव की मैं यहाँ आराधना करती हूँ कि, वर्न में वे तेरी हानि न करें। तेरा मार्ग मङ्गल रूप हो और तेरा पराक्रम सिद्ध हो ॥२१॥

[टिप्पणी—शिरोमणिटोकाकार ने "श्रागम" का श्रर्थ किस्रा है, श्रागमनानुकूल व्यापार—श्रर्थात् वेदविहित जितने कर्म हैं वे सब मङ्गलविशिष्ट हों श्रर्थात् निर्विष्ठ पूरे होते रहें।

सर्वसम्पत्तये १ राम खंस्तिमान्गच्छ पुत्रक । स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुतः पुनः ॥२२॥

हे पुत्र ! वन के फल मूलादि, तुमे मिलते रहें और त् निर्वित्र वन में विचरता रहे। आकाश और पृथिवी के पदार्थों से वार बार तेरी रक्षा हो।।२२॥

सर्वेभ्यश्चेव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः । शक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽय यमस्तवा ॥२३॥

सय देवताश्रों से तथा उन सव से जो तेरे शत्रु हों , इन्द्र, च द्रमा, सूर्य, कुवेर श्रीर यम ॥२३॥

१ सर्वसम्पत्तये—वन्य फल मूलादि सम्पत्तये । (गो॰) २ परिपन्यिनः

—यन्नवः (गो०)।

पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम् । श्रिप्तिवीयुस्तथा धृमो मन्त्राश्चर्पिमुखाच्च्युताः। ॥२४॥

ये सब तुमसे पूजित हो कर, द्रव्हकवन में तेरी रज्ञा कर । मिन, वायु, धूम और ऋपियों के वतलाए मंत्र ॥२४॥

उपस्पर्शनकाले र तु पान्तु त्वां रघुनन्दन । सर्वलोकपभ्रम्नेसा भूतभर्ता वयर्पयः ॥२५॥

• हे रघुनन्दन ! श्रद्धतों के छूते समय श्रथवा श्ररपृश्य पदार्थों को छूने के समय, तेरी रचा करें। सब लोकों के स्वामी श्रद्धा, प्राणिमात्र का पालन करने वाले भगवान् विष्णु, श्र्यंप ॥२४॥

ये च शेषाः सुरास्ते त्वां रक्षन्तु वनवासिनम् । इति मास्यैः सुरमणान्मन्धेश्चापि यशस्त्रिनी ॥२६॥

तथा श्रन्य देवता, जो मुक्से छूट गए हों, वे सब वन में तेरी रहा करें। इस प्रकार यशांस्वनी माता कीसल्या ने फूल चन्द्रन से देवताश्रों की पूजा ॥२६॥

स्तुतिभिश्चानुश्रस्पाभिरानर्चायतलोचना । ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना ॥२७॥

और उनकी यथायोग्य स्तुति की। तदनन्तर श्रग्नि प्रव्वितिक करवा, विधि विधान जानने वाले विद्वान ब्राह्मण द्वारा ॥२५॥

१ मुखाच्च्युता—निर्गताः, त्वयाग्रहोता (वि०) २ उपरर्श्यनदारः— श्रस्पृश्यस्तर्श्वनसमये । (शि०) ३ भूतभर्ता—नारायण । (गो०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे "श्रनुकूलाभिः"।

हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्। घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधः श्वेतसर्पपान्।।२८॥

श्रीरामचन्द्र जी के मङ्गल के लिए विधिपूर्वक हवन करवाया। घी, सफेद फूल, समिधा श्रीर सफेद सरसों ॥२८॥

जपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना । जपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिश्मनामयम् ।।२६॥

श्रादि हवन का सामान कौसल्या जी ने एकत्र कर, वेदी के पास रख दिश्रा। तब हवन करने वाले ब्राह्मण ने, सर्वोपद्रंव शान्ति के लिए तथा श्रीरामचन्द्र जी की श्रारोग्यता के उद्देश्य से, हवन किश्रा॥२६॥

हुतह्वयावशेषेण वाह्यं<sup>३</sup> वितमकल्पयत् । मधुद्ध्यक्षतघृतैः स्वस्तिवाच्य द्विजांस्ततः ॥३०॥

तदनन्तर हवन से वचे हुए साकल्य से होमस्थान के वाहिर स्थल पर लोकपालों को विल दी और शहत, दही, अनत, घी द्वारा बाग्रहों से ॥ ३०॥

वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्यंयनक्रियाः । ततस्तस्मे द्विजेन्द्राय राममाता यशस्त्रिनी ॥३१॥

वन में, श्रीरामचन्द्र जी के मझल के लिए, स्वस्तिवाचन कर्म क (वाया। तदनन्तर इस कर्म कराने वालों में मुख्य जो ब्राह्मण् था, उसको श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी माता की सल्या जी ने ॥३१॥

१ शान्ति—सर्वोपद्रव शान्ति । (गो॰) २ श्रनामयम् — श्रारोग्यं । (गो॰) ३ वाह्यं—होमस्थानाद्वहिर्मवं । (गो॰)

दक्षिणां मददो काम्यां राधवं चेदमव्रवीत् । यन्मङ्गन्नं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते ॥३२॥

सुँहमाँगी दिन्तणा दी श्रीर श्रीरामचन्द्र जी से कहा। हे राम ! जैसा मङ्गल सब देवताश्रों से नमस्कृत इन्द्र का ॥३२॥

दृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् । - यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताऽकलपयत्पुरा ॥३३॥

वृत्राष्ट्रर के नाश के समय हुआ था, वैसा ही मद्गल तेरा हो। जैसा मङ्गल पूर्वकाल में विनता की प्रार्थना से गरुड़ जी का, ॥३३॥

श्रमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् । श्रमृतोत्पादने दृत्यान्घ्नतो वज्रधरस्य यत् ॥३४॥

जव 'वे श्रमृत लेने गए थे, हुआ था, वैसा ही महत्त तेरा हो। समुद्र से श्रमृत निकालने के समय वक्रधारी इन्द्र, जब दृत्यों को मारने के लिए प्रवृत्त हुए ॥३४॥

श्रदितिर्मङ्गलं भादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् । त्रीन्विक्रमान्त्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ॥३५॥

तय उनकी माता छिदिति ने उनका जैसा महत्त किछा था, वसा ही तेरा भी हो। छतुत तेजधारी त्रिविक्रम भगवान का, जो वीन पाद से वीनों लोक नाप रहे थे॥३४॥

यदासीन् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् । ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ॥३६॥ ्जैसा मङ्गल हुआ था, हे राम! वैसा ही मङ्गल तेरा हो। ऋतुएँ, समुद्र, द्वीप, वेद, लोक और दिशाएँ तेरा, ॥३६॥

मङ्गलानि महाबाही दिशन्तु शुभमङ्गलाः । इति पुत्रस्य शेषांश्च कृत्वा शिरिस भामिनी ॥३७॥ हे महाबाहो ! शुभ मङ्गल करें । इस प्रकार मङ्गलपाठ पढ़, पुत्र के मस्तक पर कौसल्या जी ने श्रवत चढ़ाए ॥३७॥

गन्धेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना ।

श्रोपधीं चापि सिद्धार्थां २ विशल्यकरणीं शुभाम् ॥३८॥ श्रीर फिर विशालाची कोसल्या ने श्रीराम जी के मस्तक पर चन्द्रन लगाया श्रीर प्रत्यच फल देने वाली शुभ विशल्यकरिणीक्ष नाम की रूखरी भी रखी ॥३८॥

चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च। 'खर्याचातिप्रहृप्टेव सा दुःखवशवर्तिनी ॥३६॥

तद्नन्तर कौसल्या ने श्रीरामचन्द्र की रच्चा के लिए मंत्र जपे। यचिष श्रीराममाता उस समय अत्यन्त दुखी थीं, तथापि (यात्रा के समय हु:खी होने का शास्त्रीय निपेध होने के कारण्) हिषत हो, बोली ॥२६॥

वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसज्जमानया । श्रानम्य मृध्नि चाघाय परिष्तृत्व यशस्त्रिनी ॥४०॥

१ शेपान्—ग्रज्ञतानि । (गो॰) २ विद्धार्था—दृष्टफलां । (गो॰)

<sup>&</sup>quot; "विश्वलयमरिणी" का गुण यह है कि, इसके लगाते हाँ शरीर में भुसा हुआ बाण या काँटां, अपने आप बाहिर निकल आता है और उसका भाव भी अपने आप तुरन्त पुर बाता है।

किन्तु वोलते ही मारे प्रेम के कौसल्या की वाणी गद्गद् हो गई। उन्होंने शीरामचन्द्रजी को दृदय से लगा कर, उनका सिर सूंघा ॥४०॥

श्रवदत्पुत्र सिद्धार्थो गच्छ राम यथासुखम् । श्ररोगं सर्वसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम् ॥४१॥

श्रीर वोलीं, हे वेटा ! श्रव लहाँ तेरी इच्छा हो, वहाँ चला जा श्रीर तू रोगरहित शरीर से, पिता की श्राज्ञा का पालन कर श्रीर फिर श्रयोध्या को लीट श्रा ॥४१॥

पश्यामि त्वां सुखं वत्स सुस्थितं राजवर्त्मनि । प्रनष्टदुःखसङ्करुपा<sup>२</sup> हर्पविद्योतितानना ॥४२॥

हे वत्स ! जव तू (वन से लौट कर) राजा होगा श्रीर मैं जव तुक्को मन मर कर देखूँगी, मुक्ते तभी श्रानन्द प्राप्त होगा। उम समय मेरे मन की सब चिन्ताएँ नष्ट हो जायँगी। मुक्ते प्रसन्नता होगी श्रीर मेरे मन की डमंग पूरी होगी ॥४२॥

द्रक्ष्यामि त्वां वनात्त्राप्तं पूर्णचन्द्रमिवोदितम् । भद्रासनगतं भद्रं वनवासादिहागतम् ॥४३॥

वन से लौट कर आए हुए और पूर्णमासी के पूर्ण चन्द्रमा की तरह उदित और मद्रासन पर वैठे हुए तेरे मद्गल रूप को देख, मुक्ते बड़ी प्रसन्तता होगी ॥४३॥

१ सुस्थितराजनस्मैनि—प्राप्तराज्यमितियानत् । (रा०) २ प्रनष्टदुःख सङ्कल्पा—सङ्कल्रः मानसंकर्म—वनेरामस्यिकमिवृष्यतीति चिन्तात्मक इत्यर्थः । (गो०)

कर ॥४४॥

द्रक्ष्यामि \* त्वामहं पुत्र तोर्णवन्तं पितुर्वेचः । मङ्गलैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतम् । व

वध्वार मम च नित्यं त्वं कामान्संवर्धे याहि भो ॥४४॥ हे पुत्र ! जब मैं देखूँगी कि, तू पिता की श्राज्ञा पातन कर चुका है श्रीर वन से लौट कर राजोचित वस्न तथा श्राभूपण धारण किए हुए है, मुके तो तभी प्रसन्नता होगी। हे राघव ! श्रव तू गमन कर श्रीर सीता के तथा मेरे मनोरथों को सदा पूर्ण

मयाऽर्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतमहासुरोरगाः । श्रभिमयातस्य वनं चिराय ते

गतस्य यम । यराय त हितानि काङ्क्षन्तु दिशशचराघत्र ॥४५॥

है राघव ! मैंने जिन शिवादि देवताओं की, महर्षियों की, भूतगण की श्रीर दिन्य सर्पो की श्राज तक पूजा की है, वे सव तथा सव दिग्पाल, चिरकाल पर्यन्त, बनयात्रों में तेरा मङ्गल करते रहें ॥४४॥

इतीव चाश्रुमतिपूर्णलोचना

समाप्य च स्वस्त्ययनं ययाविधि ।

पदक्षिणं चैव चकार राघवं

पुनः पुनश्चापि निपीड्य सस्त्रजे ॥४६॥ ं

१ मञ्जलंबपच्यत्रो—राजोचितवस्त्रामर्ग्यः । ( रा० ) २ वय्ताः— स्रीतायाः ;। (रा०)

<sup>•</sup> पाटान्तरे—"च पुनम्त्यां तु ।" † पाटान्तरे—"इहागतः ।"

इस प्रकार आशीर्वाद दे, कौसल्या जी ने स्वस्तिवाचन कर्म यथाविधि पूरा किन्ना और आँखों में आँस् भर, शीरामचन्द्र की प्रदृत्तिणा की और उनको बार बार हृदय से लगा, वे उनके मुख की और एकटक निहारती रहीं ॥४६॥

> तया तु देन्या स कृतमद्क्षिणो निपीड्यः मातुश्चरणौ पुनः पुनः । जगाम सीतानिलयं महायशाः

> > स राघवः प्रन्वलितः स्त्रया श्रिया ॥४७॥

॥ इति पञ्चविशः सर्गः ॥

जब देवी कीसल्या वारंवार श्रीरामचन्द्र जी की प्रवृत्तिणा कर चुकीं, तब श्रीरामचन्द्र जी ने भी वारंवार उनके चरण छुए। किर महायशस्वी श्रीरामचन्द्र स्वतःसिद्ध शोभा से दीप्तिमान् सीता के घर चले गए॥४०॥

श्रयोध्याकारह का पच्चीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।

.......

षड्विंशः सर्गः

--:0;---

कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः ॥१॥ श्रमिवाद्य च कौसल्यां रामः सम्मस्थितो वनम् ।

१ निपीड्य — नमस्कृत्य । ( रा॰ ) २ स्त्रया—स्त्रत: विद्धया । (गो॰) १ घर्मिण्ठे—स्रतिशयित घर्में । ( गो॰ )

स्वस्तिवाचन हो जाने पर, श्रातिशय धर्म में स्थित धर्मात्मा, श्रीरामचन्द्र जी माता के चरणों को प्रणाम कर, वन जाने को तैयार हुए ॥१॥

विराजयन्राजसुतो राजमार्गं नरैर्द्वतम् । हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥२॥

श्रीरामचन्द्र जी लोगों (की भीड़ ) से भरे हुए राजमार्ग को सुशोभित करते एवं घ्रपने गुणों के प्रभाव से सब लोगों के मनों का मथन करते हुए, चले जाने लगे ॥२॥

वेदेही चापि तत्सर्वे न शुश्राव तपस्विनी। तदेव हृदि तस्याश्र योवराज्याभिषेचनम् ॥३॥

श्रभी तक यह सारा वृत्तान्त तपित्वनी सीता जी ने नहीं सुना था। उनके मन में उस समय शीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक ही की वात थी॥३॥

देवकार्यं स्वयं कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना । श्रभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्रं प्रतीक्षते ॥४॥

श्रतः उस समय स्वयं देवपूजादि कर्म समाप्त कर, राज-चित्वां को जानने वाली सीता जी, श्रमिपिक हुए श्रीरामचन्द्र जी की श्रभ्यर्थना करने के लिए प्रसन्न हो, प्रतीचा कर रही थी।।।।।

१ इनजा—श्रमिषिकभर्वेविययेषटमहिषीभि: ्रगन्यपुष्पादिनाकृत पादाचेनादिसमाचारक्षेन्यर्थ: | (गो०) २ राजधर्माणामिनजा—श्रमिषिक-राजा साधारनः लक्षणानि स्वेनच्छ्यचामर पुरस्कृत भद्रासनादीनिज्ञात, वर्ता। (गो०)

, मविशन्नेव\*रामस्तु स्वं वेश्म सुविभूषितम् । महृष्टजनसम्पूर्णं हिया किश्चिदवाङ्ग्रुखः ॥४॥

इतने ही में श्रीरामचन्द्र जी लड्जा से मुख नीचे किए हुए, भली भॉति सजे हुए श्रीर प्रसन्न मनुष्यों से भरे हुए श्रपने घर में गए ॥५॥

श्रय सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पितम् । श्रपश्यच्छोकसन्तप्तं चिन्ताच्याकुलितेन्द्रियम् ॥६॥ सीता जी, शोक श्रीर चिन्ता से विकल श्रीरामचन्द्र जी को देख, कॉपती हुई श्रासन से उठ खड़ी हुई ॥६॥

तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम् । तं शोकं राघवः सोढुं ततो विद्यततां गतः ॥७॥ विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्वित्रममर्पणम् । स्राह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥८॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता को देख, अपने मानसिक शोक के वेग को न रोक सके। पित का उतरा चेहरा, उनको प्रस्वेद (पिसीना) युक्त और अत्यन्त शोकान्वित देख, स्वयं दुःखसन्तप्त हो कर, सीता जी ने श्रीरामचन्द्र जी से पूछा—हे शभी! यह क्या हुआ ? ॥॥॥॥॥

श्रद्य वार्हस्पतः श्रीमानुक्तः पुष्यो नु राघव । प्रोच्यते ब्राह्मणैः पाजैः केन त्वमसि दुर्मनाः ॥६॥ श्रान तो चन्द्रमा के सहित पुण्य नचन्न का योग है श्रीर लग्न में बृहस्पति जी वैठे हुए हैं। विद्वान क्योतिर्विद् ब्राह्मणों के मता-

<sup>\*</sup>पाठान्तरे—"प्रविवेशाय" ।

तुसार श्राज का दिन राज्याभिषेक के लिए श्रव्छा है। सो तुम ऐसे उदास क्यों हो रहे हो ? ॥६॥

न ते शतशलाकेन जलफेननिभेन च । भारतं वदनं वल्गु अच्छत्रेगापि विराजते ॥१०॥

सौ कीतियों का बना हुआ जलफेन के समान सफेद छत्र तुम्हारे अपर तना हुआ मैं नहीं देखती ॥१०॥

> व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम् । चन्द्रहंसमकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम् ॥१२॥

श्रीर क्या कारण हैं जो चन्द्रमा श्रीर इंस के समान सफेद चॅबर तुन्हारे चेहरे पर नहीं द्वर रहे हैं ॥११॥

वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्पभ । स्तुवन्तो नात्र दृश्यन्ते मङ्गलैः स्तुमागधाः ॥१२॥

हे नरश्रेष्ठ ! श्राज वाग्मी वन्दीजन प्रसन्त हो, तुम्हारी स्तुति नहीं करते श्रीर न सूत श्रीर मागध ही मङ्गल पाठ पढ़ते हैं ॥१२॥

न ते क्षोद्रं च द्धि च ब्राह्मणा वेदपारगाः।' मृध्नि मृर्यामिपिक्तस्य द्यति स्म विधानतः॥१३॥

राज्याभिषिक तुम्हारे सिर पर वेदल श्राह्मणों ने शहद श्रीर दही यथाविधि क्यों नहीं छिड़का ॥१३॥

न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्र भृपिताः । श्रनुत्रजितुमिच्छन्ति पीरजानपदास्त्रया ॥१४॥

<sup>पाडान्तरे—"द्वियणावि" ।</sup> 

फिर मंत्री, पुरवासी, राज्यनिवासी तथा दरवारी लोग अनेक अकार के बढ़िया कपड़े और गहने पहन कर क्यों आपके पीछे चलना नहीं चाहते ॥१४॥

चतुर्भिर्वेगसम्पन्नेर्हयैः काञ्चनभूपितैः ।

मुख्यः पुष्परथो । युक्तः कि न गच्छति तेऽप्रतः ॥१४॥

श्राज बढ़े वेग वाले श्रीर सोने के श्रामूपणों से सजे हुए चार उत्तम घोड़ों से युक्त उत्सवरथ तुम्हारे श्रागे क्यों नहीं चलता ॥१४॥

न हस्ती चाग्रतः श्रीमांस्तव लक्षणपूजितः। प्रयाणे लक्ष्यतं वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥१६॥

सुलत्त्रणों से युक्त काले मेघ के समान रंग वाला और पर्वत के समान ऊँचा हाथी तुन्हारे प्रयाण (बल्स) में क्यों नहीं देख पड़ता ॥१६॥

> न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यातं वीरपुरस्कृतम् ॥१७॥

हे वीर! श्रांज सोने का चना हुआ और श्रांत सुन्दर तुम्हारा भद्रासन, जिसे नौकर श्रागे ले कर चलता या, क्यों दिखलाई नहीं पड़ता ॥१७॥

श्रभिषेको पयदा सज्जः किमिदानीमिदं तव । श्रपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्पश्च लक्ष्यते ॥१८॥

१ पुष्पर्यः -- उत्सवायकत्पितस्य इत्यर्थः । (गो०)

पाठान्तरे—''भूषसै.'' । † पाठान्तरे—''यया" ।

जब कि श्रमिपेक की सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं तब फिर श्रापके चेहरे का रंग ऐसा श्रपूर्व क्यों हो रहा है। चेहरे पर प्रसन्नता की रेख तक न देख पड़ने का कारण क्या है॥१८॥

इतीव विलयन्तीं तां मोवाच रघुनन्दनः। सीते तत्रभवांस्तातः प्रवाजयति मां वनम् ॥१६॥

सीता जी के ऐसे दु:ख भरे वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा—हे सीते! पूज्य पिता जी ने मुक्ते वन जाने की स्राज्ञा दी है ॥१६॥

कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । शृष्ण जानिक येनदं क्रमेणाभ्यागतं मम ॥२०॥

हे बड़े कुल में उत्पन्न, धर्म जानने वाली श्रौर धर्म करने वाली जानकी ! सुन, जिस प्रकार सुमे यह वनवास की श्राज्ञा मिली है, उसे वतलाता हूँ ॥२०॥

राज्ञा सत्यमतिज्ञेन पित्रा द्वारथेन च।

केंकेय्यं मम मात्रे तु पुरा दत्ती महावरी ॥२१॥

सत्यप्रतिज्ञ मेरे पिता महाराज दशरथ ने, मेरो माता कैंकेयी को पूर्व काल में (आज से बहुत दिनों पहले) दो वर दिए थे ॥२१॥

तयाज्य मम सञ्जेऽस्मिन्नभिषेके तृषोद्यते । प्रचोदितः ससमयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः ॥२२॥

सो फॅकेयी ने, महाराज को, मेरा राज्याभिषेक करने में उद्यत देख, उस समय के वरों की बात उठा कर, सत्यद्वारा महाराज को अपने वरा में कर लिखा ॥२२॥ चतुर्दश हि वर्पाणि वस्तन्यं ट्राइके मया। पित्रा मे भरतश्रापि यौबराच्ये नियोजितः ॥२३॥

( उन दो वरों के अनुसार अव ) मुक्तको चौदह वर्षों तक द्राडकवन में रहना पड़ेगा श्रीर भरत का युवराजपद पर श्रिभपेक होगा ॥२३॥

सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम् ।

भरतस्य समीपे तु नाहं कथ्यः कदाचन ॥२४॥

तुमी देखने के लिए मैं यहाँ त्राना हूँ। क्योंकि मैं तो त्रय वन जा रहा हूँ। देखना भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना ॥२४॥

ऋदियुक्ता हि पुरुपा न सहन्ते परस्तवम् ।

तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्यात्रतो मम ॥२५॥ क्योंकि समृद्धिवान पुरुषों को दूसरों की प्रशंसा सहा नहीं

होती। श्रतः तू भरत के सामने मेरी वड़ाई मत करना ॥२४॥

नापि त्वं तेन भर्तव्या विशेषेण कदाचन ।

श्रनुकूलतया शक्यं समीपे त्वस्य वर्तितुम् ॥२६॥

नहीं तो भरत विशेपरूप से तेरा भरण पोपण न करेंगे। यदि तू भरत जी की इच्छा के अनुकूल चली, तो ही तेरा यहाँ निर्वाह हो सकेगा ॥२६॥

तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम् ।

स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्व विशेपतः ॥२७॥

भरत को महाराज ने सनातन (सदा के लिए) यौवराज्य दिश्रा है। श्रतः तुमको उचित है कि, इस तरह रहना जिससे वे तुमा पर प्रसन्न बने रहें। क्योंकि राजा को प्रसन्न रखना ही

' चाहिए ॥२७॥

वा० रा० भ०--२०

ब्रहं चापि प्रतिक्षिःतां गुरोः समनुपालयन् । वनमञ्जेव यास्यामि स्थिरा भव मनस्विनि ॥२८॥

श्रव मैं पिता की श्राज्ञा को पालन करने के लिए श्रमी वन जाता हूं। सो है मनस्विनी ! तू स्थिरचित्त हो कर रह ॥२८॥ याते च मिय कूल्याणि वनं मुनिनिपेवितम्। त्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२६॥

हे अनघे ! जब मैं मुनिवेपधारी हो वन की चला जाऊँ, तब तू ज्ञतोपवास करना अर्थात् जब मैं वन में मुनिवेप धारण कर रहूँगा; तब तुमे भी यहाँ शृंगारादि से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥२६॥

[टिप्पणी—यह उपदेश घर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। याज्ञवल्क्य महर्षि ने लिखा है कि, "हास्यं परग्रहे पानं स्यजेत् प्रोधित भर्तुका।" ]

काल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दगरथा पिता मम् नरेशवरः ॥३०॥

प्रात:काल उठ देवतांश्रीं का यथांविधि पूजनं करना। फिर मेरे पिता महाराज दशर्थ जी को प्रणाम करना। दिशा-

माता च मम कासल्या द्वा सन्तापकशिता,। श्वममेवाव्रतः कृत्वा त्वचः सम्मान्मृहति।।३१॥-

मेरी मावा कांसल्या एक तो छुड़ा हैं, दूमरे मेरे बन जाने के सन्ताप से पीड़ित हैं; अतः उनुकी सम्मान करना तू अपना धर्म समकता ॥३१॥

१ घमंभेवाझवः कृत्वा—वर्मएव तत्त्रलं सुख्वं बुद्धी कृत्वा तत्त्वम्मानः - कार्य इतिभावः । ( रा॰ )

वन्दितच्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेहश्त्रणय<sup>र</sup>सम्भोगैंः समा हि मम मातरः ॥३२॥

शेप जो मेरी माताएँ हैं, उनको भी नित्य प्रणाम करना। क्योंकि मुममें उनकी प्रीति श्रीर उनका सीहाई वैसा ही है. जैसा माता कीसल्या का श्रीर उन्होंने भी मेरा पालन पोपण वैसे ही किश्रा है जैसे कि, माता कीशल्या ने। श्रतः व माता कीसल्या से मेरी दृष्टि में, किसी प्रकार कम पूज्य नहीं हैं॥३२॥

भ्रातपुत्रसमौ चापि द्रष्टन्यो च विशेपतः । स्वया भरतशत्रुच्चो प्राणैः प्रियतरौ मम ॥३३॥

भाई भरत और रात्रुझ को, जो मुक्ते अपने प्राणों से भी वढ़ कर प्रिय हैं, अपने भाई और पुत्र की तरह देखना। अर्थात् भरत को जो वढ़े हैं भाई की तरह और रात्रुझ को जो तुक्तसे छोटे हैं पुत्र वत् मानना।।३३॥

विभियं न च कर्तृच्यं भरतस्य कदाचन । स हि राजा प्रशुश्रेव देशस्य च कुलस्य च ॥३४॥

भरत के साथ कभी विगाड़ मत करना—ख्योंकि ने देश के राजा श्रीर कुल के मालिक हैं ॥३४॥

श्राराधिता हि शीलेन प्रयत्नेश्वोपसेनिताः। राजानः सम्मसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥३५॥

१ स्नेह:--प्रीतिः । २ प्रण्यः--सौहृदं । (गो०) ३ सम्भोगः--सेवा ऋम्नपानादि विशेष प्रदानम् । ४ शीलेन--श्रकुटिलहृत्या । (गो०)

देखों, शील से अर्थात् अकुटिल भाव से सेवा करने तथा प्रयत्न पूर्वक सेवन करने से राजा लोग प्रसन्न होते हैं और इसके प्रतिकृत करने से वे कुद्ध होते हैं ॥३४॥

श्रीरसानिष पुत्रान्हि त्यजन्त्यहितकारियाः ।

समर्थान्संत्रगृह्णन्ति परानिष नराधिषाः ॥३६॥

राजा लोग श्रहित करने वाले अपने औरस पुत्रों को भी त्याग देते हैं श्रीर हित करने वाले लोगों को, भले ही वे दूसरे ही लोग क्यों न हों—(श्रर्थात् अपने सम्बन्धी न भी हो तो भी) ग्रहण करते हैं ॥३६॥

सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी । भरतस्य रता धर्मे सत्यत्रतश्वरायणा ॥३७॥

हे कल्याणि! तूराजा भरत की श्राज्ञा में रह कर तथा उनकी हितेंपिणी वन कर एवं श्रमोघत्रत घारण कर यहीं रह ॥३७॥

श्रहं गिमण्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहेव भामिनि । यथा व्यलीकं<sup>२</sup> कुरुपे न कस्यचि-त्तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम ॥३८॥

इति पड्विंशः सर्गः ॥

है मामिनि ! मैं तो वन जाता हूँ। तुमको यही रहना चाहिए। मेरी तुमको यही शिचा है कि, ऐसा वर्गाव करना, जिससे नुमसे फोई बुरा न माने ॥३=॥

अयोध्याकायह का खुन्नीसवाँ मर्ग समात हुआ।

सन्यहनं -- श्रमीध्यन । (गो॰) २ व्यलीकं -- श्रमियं। (गी॰)

## सतविंशः सर्गः

एवमुक्ता तु वैदेही प्रियाही प्रियवादिनी । प्रणयादेवर संक्रुटा भर्तारमिद्मव्रवीत् ॥१॥

प्रिय बोलने वाली ऋौर प्रीति की-पात्र वेदेही से जब श्रीराम-चन्द्र जी ने ऐसा (श्रयोध्या ही में रहने को कहा); तव जानकी जी शीतियुक्त (किन्तु उत्पर से ) कोघ प्रदर्शित कर, श्रीरामचन्द्र जी से बोर्ली ॥१॥

किमिदं भापसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवम् । त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज ॥२॥

हे राम ! तुम यह कैसी हल्की बात कहते हो। इसे सुन कर तो, हे राजकुमार ! मुक्ते हॅसी त्राती है ॥२॥

श्रायेपुत्र पिता माता स्राता पुत्रस्तथा स्तुपा ।

स्वानि पुरवानि भुद्धानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते ॥३॥

हे श्रार्यपुत्र ! पिता, माता, माई, पुत्र श्रौर पुत्रवधू—ये सव अपने अपने पुरायों को भोगते हुए, अपने अपने भाग्ये के भरोसे

रहते हैं ॥३॥

भर्तुर्भाग्यं तु भार्येका मामोति पुरुपर्पम । श्रतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥४॥

१ प्रण्यादेव--श्रीहरादेव नतुर्वेरात् । (गो०)

किन्तु स्त्री ( श्रद्धीं द्वनी होने के कारंग ) श्रपने पति के भाग्य का फल भोगती है। इसिलए मुक्ते भी महाराज की श्राज्ञा वन जाने की हो चुकी ॥४॥

न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पितरेको गितः सदा ॥॥॥

स्त्री के मरने पर, परलोक में उसके पित को छोड़, पिता, पुत्र, भाईवन्धु, माता, सखीसहे। लयों में से कोई भी उसके काम नहीं श्राता। स्त्री के लिए क्या इस लोक में श्रीर क्या परलोक में पित ही सब कुछ है।।।।

यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमद्यैव राघव ।

श्रग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गनन्ती कुशक्रयटकान् ॥६॥ यदि तुम श्राज ही वन को जा रहे हो तो, मैं तुम्हारे श्रागे

याद तुम श्राज हा वन का जा रह हा ता, म तुम्हार श्राग श्रागे कुश श्रोर कॉटों को हटा, रास्ता साफ करती, पैदल ही चलुँगी।।६॥

ईर्घ्यारोपा वहिष्कृत्य भुक्तशेपमिवोदकम् ।

नय मां वीर विस्वव्यः पापं मिय न विद्यते ॥७॥

है बार ! ईप्यां श्रीर रोप को त्याग कर, निःशङ्क हो, मुक्ते श्रुपने साथ ले चलो। क्योंकि मुक्तमें कोई ऐसा पाप नहीं है, जो मेरे यहाँ छोड़ने के लिए पर्याप्त कारण कहा जा सके ॥७॥ प्रसादाग्रविमानर्या बहायसगनन वा।

सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया<sup>३</sup> विशिष्यते॥८॥

१ विन्नव्यः—िःग्रद्धः । (गो०) २ विहायसगतेन—ग्राग्विमाद्यष्टेश्वर्षे निद्धि सम्बन्नीचित्रायन्सम्बन्धि गमनाद्वा । (गो०) ३ पादच्छाया—पाद-सेना । (गो०)

चक्रवर्ती रानाधां के महलों में वास करने से श्रथवा स्वर्त के विमानों में रहते से श्रथवा श्राठों प्रकार के श्रिश्मादि ऐरवर्षों की प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होना है, उससे कही श्रविक सुख खी को पांत की सेवा करने में प्राप्त होता है पना।

> श्रतुशिष्ट्राऽस्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् । नास्मि सम्मतिवक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया ॥६॥

श्री को श्रपने पति के प्रति किस ग्रकार से व्यवहार करना चाहिए—यह बात सुम्हें मेरे माता पिता ने श्रनेक प्रकार से नममा दी है। श्रतः इस विषय में सुमें श्रिधिक वत्तताने की श्रावश्यकता नहीं है।।।।

श्रंहं दुर्मं गमिष्यामि वनं पुरुपवर्जितम्। नानामृगगणाकीर्णं शार्दृलष्टकसेवितम् ॥१०॥

में निश्चय ही तुम्हारे साथ उस निर्जन वन में चल्ग की नाना भॉति के वनेते जीवों से पूर्ण और शार्टूल एवं वृत्तादि, (मेंडियों) से सेवित है ॥१०॥

> सुखं वने विवत्स्यामि यथेव भवने वितः । श्रचिन्तयन्ती त्रींल्लोकांश्चिन्तयन्ती पतित्रतम् ॥११॥

हे स्वामिन्! मैं वन में वड़े सुख से ज़ैसी ही रहूँगी, जैसे मैं श्रपने पिता के घर में सुख से रहती थी। वहाँ मुक्ते केवल पितसेपा ही की चिन्ता रहेगी। मैं तीनो लोकों के सुख की कभी वल्पना भी श्रपने मन में उदय न होने दूंगी ॥११॥

१ विविधाश्रयम्--विविधप्रगरं । ( गो० )

शुश्रुपमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिगी । सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१२॥

हे वीर ! मैं नित्य नियमपूर्वक, काम-भोग-विवर्जिता हो, आपके साथ उन मधुर गन्धयुक्त वनों में त्रिचरूँगी ॥१२॥

त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम सम्परिपालनम् । अन्यस्यापि जनस्येह कि पुनर्मम मानद् ॥१३॥

हे प्राण्नाथ! जब तुम वन में श्रसंख्य मनुष्यों का भरण पोपण करने का भार उठा सकते हो, तब क्या श्राप मुक्त श्रकेली की रक्ता न कर सकोगे ? ॥१३॥

> सह त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः। नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुद्यता ॥१४॥

हे महाभाग ! मैं भी श्राज श्रवश्य तुम्हारे साथ वन चलूँगी। तुम मेरे इस उत्साह को भंग नहीं कर सकते। श्रथवा श्रव तुम निपेध न करो॥१४॥

फलमृलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः। न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती सह त्वया ॥१५॥

में वन में उत्तक्त फल भूलों हां से नित्य श्रपना निर्वाह कर, तुम्हारे साथ वन में रहूँगी श्रीर तुमको कप्ट न हुँगी ॥१५॥

इच्छामि सरितः ग्रेलान्पल्वलानि वनानि च । द्रष्टुं मर्वत्र निर्भीता त्वया नायेन थीमता ॥१६॥

१ ब्रह्मचः विर्मा—कामभोगांवविज्ञता । (गो०)

में तुम जैसे बुद्धिमान् प्राणनाथ से रिचता हो कर मीलों, पहाड़ों, तालाबों और बन को निःशङ्क हो देखना चाहती हूँ ॥१६॥

हंसकारण्डवाकीणीः पित्रनीः साधुपुष्पिताः। इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता ॥१७॥

मैं चाहती हूँ कि, तुम जैसे वीर के साथ, इंस श्रीर कारएडव पित्वयों से सेवित श्रीर सुन्दर फूली हुई कमिलनियों से युक्त तड़ागों को सुखपूर्वक श्रर्थात् मली भाँति देखूँ ॥१७॥

> श्रभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता । सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी ॥१८॥

हे विशालाच ! उनमें में नित्य तुम्हारे साथ स्तान करूँगी भी परम आनन्द के साथ जलकीड़ा भी करूँगी ॥१८॥

एवं वर्षसहस्राणां शतं वाऽहं त्वया सह । च्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न हि मे मतः ॥१६॥

इस प्रकार तुम्हारे साथ चाहें हजार वर्षों भी क्यों न न्यतीत हो जॉय, मुमे न जान पड़ेंगे। तुम्हारे साथ रहने के सुख के सामने स्वर्गसुख भी मुमे पसन्द नहीं है।।१९॥

> खर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि रायव । त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये ॥२०॥

हे राघव ! यदि तुम्हारे विना मुक्ते स्वर्ग मे रहना पढ़े, तो हे नरन्याघ्र मुक्ते वह भी पसन्द नहीं है ॥२०॥

श्रहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारखेर्युतम् ।

राठ अयाष्यापाय

वने निवत्स्यामि यथा पितुर्श्रहे तवैव पादावुषगृह्यं संयता ॥२१॥

मैं तो तुम्हारे साथ उस दुर्गम वन में चलूँगी, जो हिरनों से युक्त और वंदरों तथा हाथियों से सेवित है। तुम्हारा चरणसेवा करती हुई, मैं वहाँ उसी प्रकार सुखपूर्वक रहूँगी, जिस प्रकार मैं अपने पिता के घर में सुख से रहती थी।।२१॥

श्रनन्यभावामतुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्। नयस्य मां साधु क्ररुप्य याचनां न ने मयाऽतो गुरुता भविष्यति ॥२२॥

में तो तुमको छोड़ छान्य किसी को नहीं जानती। मेरा मन तुम्हीं में छानुरक्त है। छातः यदि तुमसे विछोह हुछा, तो में छापने प्राण त्यागने को तैयार हूँ। हे नाथ! मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, मुमे छापने साथ लेते चलें। मेरा छुछ भी भार तुमको उठाना न पड़ेगा॥२२॥

> तथा ब्रुवाणामिष धर्मवत्सलो<sup>१</sup> न च स्म सीतां तृत्ररो निनीपति<sup>२</sup>। उवाच चेनां वहु सन्तित्रतेने वने निवासस्य च दुःखितां मृति ॥२३॥ इति समर्विशः सर्गः॥

१ घर्मवत्यनः—नान्ताक्लेशासिह्यगुः । (गो०) २ निनीपति—नेतु मिन्द्रित । (गोः०)

सीता जी के इस प्रकार श्रमुनय विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी, सीता जी को किप्टिन देखने में श्रममर्थ शीरामचन्द्र जी, जानकी जी को श्रपने साथ वन में ले जाने को गर्जा न हुए। प्रत्युत वनवास के श्रनेक कप्टों का वर्णन कर, जिससे जानकी जी वन जाने का विचार होड़ दे, वोले ॥२३॥

श्रयेष्याकारह का सत्ताहसवाँ सर्ग पृरा हुश्रा।

--:0:---

ष्प्रप्राविंशः सर्गः

--:0:--

स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञो धर्मवत्सलः। न नेतुं क्रुरुते धुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्॥१॥

धर्मेज श्रीर धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्र की वन के कट्टों को स्मरण कर, सीता जी के बहुत कहने पर भी, उनको श्रपने साथ वन ले जाने को राजी न हुए॥१॥

सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु श्रवाप्पपर्याज्ञुलेक्षणाम् । निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥२॥

रोती हुई जानकी जी को उन्होंने फिर समकाया श्रीर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने वन न जाने के लिए सीता से यह कहा ॥२॥

संति महाकुलीनाऽसि धर्मे च निरता सदा । इहाचरस्व धर्मे त्वं मा यथा मनमः सुखम् ॥३॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—"बाप्यदूषितलोचनाम्।"

हे सीते तू वही कुलीन घर की लड़की है और सदा धर्मपालन में निरत रहती है। अतः यहीं रह कर धर्माचरण कर, जिससे मेरा मन सुखी हो ॥३॥

सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वयाऽवले । वने दोषा हि वहवां वसतस्तानिवोध मे ॥४॥

हे अवले सीते! मैं जो कहता हूँ तू वही कर। वनवास में वड़े यहे कप्ट होते हैं। मैं वतलाता हूं तू उन्हें सुन ॥४॥

सीते विग्रुच्यतामेषा वनवास कृता मितः। 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥॥

हे सीते तू अपने वन जाने के विचार को त्याग दे। क्योंकि वनवास में बड़े-बड़े कष्ट हैं। वन को कान्तार इसी लिए कहते हैं कि, वह जाने के योग्य नहीं है।।।।

हितवुद्धचा खलु वचो मयैतद्भिधीयते।

सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम् ॥६॥

में तेरी भलाई के लिए ही कहता हूँ। वन में कभी कुछ भी अख नहीं है। प्रत्युत वहाँ सदा कष्ट ही कष्ट हैं ॥६॥

> गिरिनिर्झरसम्भूता गिरिकन्द्रवासिनाम् । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम् ॥७॥

क्योंकि पर्वतों से निकली हुई निद्यों को पार करना महा-कप्टदायी है, फिर पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले सिहों की दहाड़ सुनने से बढ़ा कप्ट होता है। ख्रतः वन में कप्ट ही कप्ट हैं॥।।।

१ दु:खाः—दु:खबगः।(गो०)

क्रीडमानाश्च विस्नव्या मत्ताः शून्ये महामृगाः। दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्॥८॥

हे सीते! निर्जन वन में निःशङ्क हो क्रीड़ा करने वाले अनेक वनजन्तु, मनुष्य को देखते ही मार डालने के लिए आक्रमण करते हैं, अतः वनवास वड़ा कप्टदायी है।।=।।

> सग्राहाः सरितश्रैव पङ्कवत्यश्च दुस्तराः । मत्तरिप गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम् ॥६॥

फिर निद्यों में मगर घड़ियाल रहते हैं श्रीर उनमें दलदल रहने से उनकी पार करना भी वड़ा कठिन है। इन दलदलों में यदि फँस जाय, तो हाथी का भी निकलना श्रसम्भन्न है। फिर चन में बड़े बड़े मत्त गज भी घूमा करते हैं। श्रतः बनवास बड़ा फप्ट-दायी है॥॥

> लताकण्टकसङ्कीर्णाः कृकवाक्त्यनादिताः। निरपाश्र सुदुर्गाश्र मार्गा दुःखमतो वनम् ॥१०॥

प्रायः वनों के मार्ग पर में लिपट जाने वाली वेलों श्रीर पैर में खुभ जाने वाले कारों से पूर्ण रहते हैं श्रीर वहाँ वनकुक्कुट (यन मुर्ग) बोला करते हैं। रास्तों में दूर तक पीने को जल भी नहीं मिलता। वन के रास्ते वड़े भयद्भर होते हैं। श्रतः वन में वड़े क्लोश होते हैं। १०॥

सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले । रात्रिषु श्रमिकनेन तस्मादुःखतरं वनम् ॥११॥

दिन भर के थके माँदे वनवासी को रात के समय, सोने के लिए कोमल गहे तकिये नहीं, किन्तु अपने आप सूख कर गिरी

हुई पत्तियाँ विछा कर उन पर सोना पड़ता है। उसे वहाँ पलंग नहीं मिलता प्रत्युत जमीन ही पर लेटना पड़ता है। श्रतएव वन-वास वड़ा कष्टप्रद है।।११॥

श्रहोरात्रं च सन्तोपः कर्तन्यो नियतातम्ना । फलैर्द्यक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम् ॥१२॥

हे सोते! भोजन की श्रन्य वस्तुश्रों पर मन न चला, सायं प्रात: वृत्तों से गिरे हुए फल खा कर ही सन्तोप करना पड़ता है। श्रत: वन में कष्ट ही कष्ट हैं ॥१२॥

उपवासश्च कर्तव्यो यथापाणेन भेथिलि। जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारिणा ॥१३॥

हे मैथिति ! वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है श्रीर गृक्त की छाल, वस्तों की जगह पहननी पड़ती है ॥१३॥

देवतानां पितृ्णां च कर्तव्यं विधिपूर्वकम्।

माप्तानामिवयीनां च नित्यशः मितपूजनम् ॥१४॥

वहाँ देवतात्रों श्रीर पितरों तथा समय पर श्राए हुए स्यतिथियों का विविपूर्वक नित्य पूजन करना पड़ता है ॥१४॥

कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः।
चरता नियमेनव तस्माहुः खतरं वनम् ॥१४॥

नियम पूर्वक रहने वालों को नित्य (किसी ऋतु विशेष में नहीं) समय समय पर तीन बार स्नान करने पड़ते हैं। श्रतः वन में वड़ा क्लेश हैं॥१४॥

१ ग्रहोगर्थ-मार्यवातश्च । (गो०) २ नियतात्मना-नियतमनस्केन । इतरानभिनादिरोन्यर्थः । (गो०) ३ यथाप्रार्णेन-यथाराकवा । (गो०)

चपाहारहच कर्तव्यः क्रुसुमेः स्वयमाहृतेः । श्रापेरण विधिना वैद्यां वाले दुःखमतो वनम् ॥१६॥ वाले ! वन में अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋषियों क्

है वाले ! वन में अपने हाथ से फूल तोड़ कर, ऋषियों की यतलाई हुई विधि से, वेदी की पूजा करनी पड़ती है, इस लिए वन में क्लेश ही क्लेश हैं ॥१६॥

> यथालच्येन सन्तोषः कर्तच्यस्तेन मैथिलि । यताहारैर्वनचरैर्नित्यं दुःखमतो वनम् ॥१७॥

वनवासी को जो कुछ श्रीर जितना भोजन के लिए मिले उसे उतने ही नित्य नियत श्राहार से उसकी सन्तोप करना पढ़ता है। श्रतः वनवास बढ़ा कष्टदायी है। १०॥

भवीव वावास्तिमिरं पुशुक्षा चात्र नित्यशः । भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम् ॥१८॥ .

वनों में वड़ी आँधी चला करती हैं, अंघेरा भी छा जाता है, नित्य ही भूख भी बहुत अधिक लगती है और वहाँ और भी अनेक भय के कारण उपस्थित रहते हैं। अतः वनवास यदा कप्टदायी है ॥१८॥

सरीस्रपात्र वहवो वहुरूपात्र भामिनि । चरन्ति पृथिवीं दर्पाचतो दुःखतरं वनम् ॥१६॥

हे मामिनि ! वन में वड़े मोटे मोटे पहाड़ी सॉप या श्रजगर बढ़े दर्प के साथ घूमा करते हैं। श्रतः वनवास बढ़ा कप्टदायी है ॥१६॥

१ सरीखपा:-- गिरिसपी: । (गो०) २ बहुरूपा:-- पृद्धस्ररीय: (गो०) ।

नदीनिलयनाः सर्पा नदीक्विटलगामिनः ।

तिष्ठन्त्याद्वत्य पन्थानं ततो दुःखतरं वनम् ॥२०॥

वहाँ निह्यों में रहने वाले साँप जो नदी ही की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल से चला करते हैं, मार्ग रोक कर, सामने खड़े हो जाते हैं। अतएव वनवास वड़ा दु:खदायी है ॥२०॥

ंपतङ्गा दृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह । वाधन्ते नित्यमवले तस्मादृदुःखतरं वनम् ॥२१॥

हे अवले ! वहाँ फतंगे, विच्छू, कीड़े, वनैले, मक्खियाँ, मच्छर आदि नित्य ही सताया करते हैं। अतएव वनवास वड़ा क्लेश-कारक है ॥२१॥

द्रुमाः कण्टिकनश्चेव क्रुशकाशाश्चर भामिनि । वने व्याकुलशास्त्राग्रास्तेन दुःखतरं वनम् ॥२२॥

हे भामिनी ! काँटे और कुशकाश की तरह पत्तों और वनैले वृत्तों से सारा वन भरा हुआ है। श्रतः वनवास वड़ा कष्टकारक है ॥२२॥

कायक्लेशाश्च वहवी भयानि विविधानि च। श्ररण्यवासे वसतो दुखमेव ततो वनम् ॥२३॥

फिर वन में रहने से अनेक शारीरिक क्लेश होते हैं और नाना प्रकार के मय उत्पन्न हुन्ना करते हैं। अतएव वनवास वड़ा दु:ख़दायी है ॥२३॥

क्रोधलोमी विमोक्तर्व्या कर्तव्या तपसे मतिः। न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम् ॥२४॥

सस्यक्तं — म्रमोधवनं । (गो०) २ व्यलीकं — म्रप्रियं। (गो०)

हे सीते ! वन में, क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है। डरने योग्य वस्तुओं से भी डरना नहीं होता— श्रतः वनवास दु:खपद है ॥२४॥

तदलं ते वनं गत्वा क्षमं न हि वनं तव । विमृशन्तिह पश्यामि वहुदोपतरं वनम् ॥२५॥

श्रतः तू वन जाने की इच्छा मत कर, व्योकि तेरे वमने योग्य वन नहीं है। मैं जब विचार करता हूँ, तब मुक्ते वनवाम में कष्ट ही कष्ट दिखलाई पड़ते हैं ॥२४॥

> वनं तु नेतुं न कृता मितस्तदा वभूव रामेण यदा महात्मना । न तस्य सीता वचनं चकार त-चतोऽत्रवीदामियदं सुदुःखिता ॥२६॥

> > इति श्रष्टविशः सर्गः ॥

इस प्रकार जब सीता जी की श्रीरामचन्द्र जी ने वन में ले जाना न चाहा, तब सीता जी उनकी इस बात को न मान कर स्त्रीर ऋत्यन्त दु:सी हो, यह बोली ॥२६॥

श्रयोःयाकारड का श्रद्वाइसवाँ सर्ग पूरा हुश्रा।

## एकोनत्रिंशः सर्गः

-:c:--

एतत्तु वचनं श्रुत्व सीता रामस्य दु:खिता। प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमव्रवीत्।।१।।

श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार के वचन सुन सीता जी दुःखी हुई श्रीर रो कर, धीरे धीरे कहने लगीं ॥१॥

ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां मित । ।
गुणानित्येव तान्वीक्षेश्र तव स्नेहपुरस्कृतान् ॥२॥

हे राम ! वनवास के जो दोप तुमने वतलाए, वे सब तुम्हारे स्नेह के सामने मुमे गुण दिखलाई पड़ते हैं ॥२॥

मृगाः सिंहा गजाश्रव शार्द्ताः शरभास्तथाः । पक्षिणः समराश्चेव ये चान्ये वनचारिणः ॥३॥

मृग, सिंह, गज, शार्दूल, शरभ (आठ पैर का एक वनजन्तु विशेप) पन्नी श्रीर नील गाएँ तथा श्रन्य वन में रहने वाले जीव जन्तु ॥३॥

श्रदृष्टपूर्वस्वपत्वात्सर्वे ते तव राघव । रूपं दृष्ट्वाऽपसर्पेयुर्भये सर्वे हि विभ्यति ॥४॥

स्वयं ही, हे राघव ! तुम्हारे इस अपूर्व रूप को देख और भयभीत हो, भाग जॉयगे। क्योंकि तुमसे तो सब ही डरते हैं॥१॥

१ शरभाः--श्रष्टगद्मृगाः । (गो०) श्रमराः गत्रयाः। (गो०)

<sup>\*</sup> पाठान्तरे "तान्त्रिडि"; "तान्मन्ये"।

त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया । त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम् ॥५॥

मुक्तो वड़े लोगों का यह आदेश हैं कि, मुक्ते सदा तुम्हारे साथ अवस्य चलना चाहिए। नहीं तो मुक्ते दुम्हारे वियोग में प्राण-त्याग देना पड़ेगा ॥॥।

> न च मां त्वत्समीपस्थामपि शक्तांति राघव । सुराणामीश्वरः शकः प्रधर्पयतुगोजसा ॥६॥

जब कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तब देवताओं के स्वामी इन्द्र भी अपने पराक्रम से मेरा कुछ नहीं कर सकते ॥६॥

पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितम्। काममेवंविषं राम त्वया मम विदर्शितम्॥॥॥

हे राम ! तुम्होंने तो मुक्ते यह वात वतलाई है कि, पितन्नना स्त्री; पित विना नहीं जी सकर्ता ॥७॥

श्रय वापि महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम् । पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तन्यं किल मे वने ॥८॥

हे महाप्राज्ञ ! िवता के घर रहते समय ब्योतिया प्राप्त हों से मैंने यह बात छुनी थीं कि, सुमे बन में निश्चय ही रहना पड़ेगा।।=।

लक्षणिभ्यो<sup>१</sup> द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं पुरा । वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महावल ॥६॥

हरते

) |

१ लच्चिम्पः—समुद्रिन्सचर्यश्रेम्यः। (गो०)

हे महावलवार्न ! सामुद्रिक जानने वाले ब्राह्मणों को कहते मैं पहले ही यह सुन चुकी हूँ। श्रवः वन जाने का मेरा उत्साह तभी से हैं ॥६॥

श्रादेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल । सा त्वया सह तत्राहं यास्यामि प्रिय नान्यथा ॥१०॥

सो वनवास की श्राज्ञा सुमे श्रवश्य लेनी ही चाहिए। श्रतः हे प्रिय ! में तुम्हारे साथ चल्ॅ्गा । इसके विपरीत नहीं हो सकता ॥१०॥

कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि सह त्वया । कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्भवतु द्विजः ॥११॥

तुम्हारे साथ वन जाने ही से में गुरुजनों की श्राहापालन करने वानी हो सक्गा। ब्राह्मणां की भविष्यद्वाणी के सत्य होने का यह समय भी उपस्थित हो गया है ॥११॥

वनवासे हि जानामि दुःखानि वहुघा किल । प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुपरकृतात्मिभः ॥१२॥

हे बीर ! यह मुक्ते माल्म है कि; बनवास में बड़े बड़े कष्ट होते हैं; किन्तु ये दु:म्य होते उन्हींको हैं जो र्घ्याजर्तेन्द्रय हैं। (न कि तुम सरीखे पुरुषों के साथ)॥१२॥

कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतां मया।

भिक्षिएयाः श्रमाधुरुत्ताया मम मातुरिहात्रतः ॥१३॥

१ श्रक्ततस्मि:— श्रशिद्धितमनस्मै: । (गो॰) २ मिद्धिरया:— तापरपा:। (गो॰) व पाठान्तरे—' श्रमकृद्धायाः"। जब मैं पिना के घर थी; तब मैंने एक साधुयृसि वाली सपस्त्रिनी के मुख से; माता के सामने श्रपने इस वनवास की बात सुनी थी।।१३॥

प्रसादितश्च वे पूर्व त्वं वे वहुवियं प्रभो ।
गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि सह त्वया ॥१४॥
हे प्रभो ! कई बार बनकीड़ा के लिए में तुमसे प्रार्थना भी
कर चकी हूँ; सो श्रव वह श्रवसर (श्रपने श्राप) श्राया है;
श्रत: सेरी प्रार्थना मान; मुक्ते श्रपने साथ वन ले चलिए ॥१४॥

कृतक्षणाऽहं १ भद्रं ते गमनं प्रति राघन । वनवासस्य भूरस्य २ चर्या हि मम रोचते ॥१५॥

हेरावव ! तुम्झरा मङ्गल हो। मो (श्रा) नुम्हारे नाथ वन जाने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा है श्रीर वनवान में तुम्हारी सेवा भी करना सुके बहुन रुचना है ॥१४॥

शुद्धात्मन् प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकल्मपा । भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि मम देवतम् ॥१६॥

हे ईप्यादि रहित स्वामिन् ! अपने प्रीतियुक्त स्वमाव से तम्हारे पीछ गमन करती हुई, मैं पापरहित हो जाऊँगी। क्योंकि यह प्रसिद्ध यात है कि, मेरे लिए तुम ही मेरे देवना हों॥१६॥

मेत्यभावेऽिष कल्याणः सङ्गमो मे सह त्वया। श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या त्राह्मणानां तपस्त्रिनाम् ॥१७॥

१ कृतव्या—प्राप्ताववरा । रा०) २ शूरस्य—नव । ३ गुद्धान्मन्— इंच्योदिरहित (गो०) ४ प्रेमभावात्—प्रेमस्वभावात् । (गो०) ४ हि:— प्रसिद्धौ । (गो०) ६ बल्याणः—शोभनः । (गो०) \* पाटान्तरे— "यशस्विनाम्" ।

(इस लोक का तो कहना ही क्या है') परलोक में भी मैं तुम्हारे ही साथ रह कर, शोभा को प्राप्त होऊँगी। यह वात मैंने यशस्वी पवित्र त्राह्मणों के मुख से सुनी है।।१७।।

इह लोके च पितृभियां स्त्री यस्य महामते । श्रद्भिद्त्ता स्वथर्मेण १ शेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥१८॥

इस लोक में विवाहों की विधि के श्रनुसार पिता जिस स्त्री को जिस पुरुप को दे देता है, परलोक में भी वही स्त्री उस पुरुष की होती है ॥१८॥

> एवमस्मात्स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रताम् । नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥१६॥

श्रतः श्रपनी सदाचारिणी पतिव्रता स्त्री सुमन्त्रो श्रपने साथ ले चलना श्रापको क्यों नहीं रुचता ? इसका कारण क्या है ? ॥१६॥

भक्तां पतित्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । नेतुमहिस काकुत्स्य समानसुखदुःखिनीम् ॥२०॥

हे काकृत्स्य ! तुममें पूर्ण भक्ति रखने व्यनी, दीन, सुख दुःख में समान रहने वाली श्रीर तुम्हारे सुख में सुखी तथा तुम्हारे दुःख से दुःखी सुमको तुम श्रपने साथ ले चलो ॥२०॥

यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतु न चेच्छसि । विषमप्रिं जलं वाहमास्यास्ये मृत्युकारणात् ॥२१॥

१ स्वधमें ए-स्वस्ववितिक्रहासाहिविवाहविधिना । (गो०)

यदि तुम मुक्त दुःखिनी को अपने साथ वन न ले चलोगे, तो मैं विप खा कर या अग्नि में जल कर अथवा पानी में दूब कर, प्राण दे दूँगी ॥२१॥

> एवं वहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति । नानुमेने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम् ॥२२॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के साथ वन जाने के लिए सीता जी वहुत प्रार्थना करती थी, परन्तु श्रीरामचन्द्र उनकी ख्रपने साथ विजन वन में ले जाने की राजी नहीं होते थे ॥२२॥

> एवग्रुक्ता तु सा चिन्तां मंथिली सग्रुपागता । स्नापयन्ती गाग्रु<sup>१</sup> खेरश्रुभिर्नयनच्युतेः ॥२३॥

तव सीता जी श्रीरामचन्द्र जी को श्रसम्मत देख, श्रत्यन्त चिन्तित हुई श्रीर उनके नेत्रों से निकली हुई गरम गरम श्रश्रुधारा पृथिवी को तर करने लगी—श्रर्थात् उनके श्रासुश्रों से वहाँ की भू जमीन तर हो गई ॥२३॥

> चिन्तयन्तीं तथा तां तु निवर्तियतुमात्मवान् । क्रोधाविष्टां च ताम्रोष्ठीं काकुत्स्यो वहसान्त्वयत् ॥२४॥ इति एकोनिर्विशः वर्गः ॥

सीता जी को चिन्तित श्रीर मारे क्रोध के लाल लाल श्रोंठ किए देख श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी को बहुत समकाया, जिससे वे उनके साथ वन न जॉय ॥२४॥

श्रयोध्धानायड का उन्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

१ गां—भुव। (गो०) \* पाठान्तरे—"कुचावृष्णैः"।

## त्रिंशः सर्गः -

सान्त्व्यमाना तु रामेण मेथिली जनकात्मजा । वनवासनिमित्ताय भर्तारमिदमव्रवीत् ॥१॥

साथ वन न चलने के लिए सीनां को श्रीरामचन्द्र जी ने बहुत तरह से समकाया, किन्तु सीता ने उनके लाथ वन जाने के लिए फिर श्रपने पति से यह कहा ॥१॥

सा तमुत्तर्मसंविद्याः सीता विपुलवक्षसम् । प्रणयाचायिमानाच परिचिक्षेपः राघत्रम् ॥३॥

बीरवर श्रीरामचन्द्र जी से ढर के मारे काँपती हुई जानकी ने, प्रेम श्रीर श्रीभमान के साथ, उपहास पूर्ण ( ये ) वचन कहे ॥२॥

किं त्वाडमन्यत चेंदेहः पिता मे मिश्रिलाधिपः । राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुपविग्रहम् ॥३॥

हेरान! यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते कि तुम आकार मात्र के पुरुप हो व्यवहार में खी हो, तो वे कमी मेरा विवाह तुन्हारे साथ कर तुमको कमी अपना दामाद न वनाते। ( अर्थात् तुम पुरुप हो कर चन में मेरी रचा न कर सकोगे—यह कहना तुम जैसे चीरवर पुरुप को शोभा नहीं देता। ) ॥३॥

श्रवृतं वत लोकोऽयमज्ञानाद्यद्धि वक्ष्यति । तेजो नास्ति परं राम तपनीव दिवाकरे ॥४॥

१ उत्तमसंविद्या—श्रायन्तं कम्प्रमाना । ( गो० ) २ विशुलवसमम्— श्रायनिति पावत् । ( गो॰ ) ३ पग्तिन्तेष—सोप्रहासवचनमुक्तवर्गा । (ग०)

खेद की वान है। लोग अज्ञान वश कहने लगे कि, राम सूर्य के समान तेजस्वी देख पड़ते हैं, किन्तु इनमें वास्तव में तेज है नहीं ॥४॥

किं हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कृतो वा भयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम् ॥५॥

हे राम! तुम किस लिए इतने उदास हो रहे हो अथवा तुम किस बात के लिए इतने डर रहे हो कि, जो मुक्त जैमी अपनी अनन्य भक्ता को यहाँ छोड़ कर, वन जाना चाहते हो ॥४॥

· द्युमत्सेनसुतं चीर सत्यवन्तमनुत्रताम् । सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवश्वर्विनीम् ॥६॥

वीरवर राजा चुमत्सेन के पुत्र सत्यवान में सावित्री के तुल्य सुमें भी श्रपने वश में जानो। श्रर्थात् सुमत्सेन के पुत्र नत्यवान के पीछे पीछे सावित्री जैसे वन को गई थी, वैसे ही में भी तुन्हारे पीछे पीछे चल्गी ॥६॥

न त्वहं मनसाऽप्यन्यं द्रष्टास्मि त्वहतेऽनय । त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥७॥

हे अनय ! मैंने तुमको छोड़, परपुरूप को देगने की फर्भा मन में कल्पना भी नहीं की। जैसी कि छुन्कलिंद्धनी खियाँ परपुरुपरत होती है, वैसी मैं नहीं हूँ। अतः में तुन्हारे साथ चल्गी ॥७॥

स्वयं तु भार्या कौमारीं चिरमध्युपितां सतीम् । शैलूप १ इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥८॥

१ शैलुप--जायात्रीव। (गो०)

हे राम। वहुत दिनों से तुम्हारे पास रहने वाली, कौमारा-वस्था ही में तुम्हारे साथ विवाहित, मुक्त सती—पतिव्रता को, नट की तरह भित्रपुरुप (श्रर्थात्ं भरत) के पास छोड़ना क्यों चाहते हो ? ॥=॥

> यस्य पथ्यं च रामात्य यस्य चार्थेऽवरुघ्यसे । त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदाऽनघ ॥६॥

हे अनव ! तुम निसका हित चाहते हो और निसके कारण तुम्हारे राज्याभिषेक में वाधा पड़ी है (अर्थात् कैकेयी और भरत ) उसके वश में और उसके आज्ञाकारी तुम्हीं बनो । मैं उसके वश में होना अथवा उसकी आज्ञानुवर्तिनी वन कर (यहाँ) रहना नहीं चाहती ॥६॥

स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थातुमहिस ।

तपो वा यदि वाऽरएयं स्त्रगीं वा स्यात्त्वया सह ॥१०॥ श्रतः तुम मुक्ते श्रपने साथ ही वन में ले चलो। चाहे तुम तप करो, चाहे तुम वनवास करो श्रीर चाहे स्वर्गवास-—मुक्ते तो तुम्हारे साथ ही रहना डिचत है ॥१०॥

न च मे भविता तत्र कश्चित्पथि परिश्रमः । पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विवर ॥११॥

मुक्ते मार्ग चलने में कुछ भी परिश्रम न होगा। प्रत्युत तुम्हारे पीछे पीछे चलने में मुक्ते ऐसा मुख जान पड़ेगा जैसा कि वार्गों में यूमने फिरने में श्रथवा तुम्हारे साथ शयन करने से प्राप्त होता है ॥११॥

१ विहारग्रयनेग्विन—विहारः परिक्रमः, उद्यानसङ्घार इति । "विहारम्तु परिक्रमः" इत्यमरः । ( गो॰ )

क्रुगकाशशरेपीका ये च कएटिकनो द्रुमाः । तूलाजिनसमस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया ॥१२॥

हे राम! कुशकाश, सरपत, मूँज तथा श्रन्य और भी जो कंटीले युच हैं, वे तुम्हारे साथ रास्ता चलने पर मुक्ते रुड्ड और मृगचम की तरह कोमल जान पहेंगे ॥१२॥

महावातसमुद्धभूतं यन्मामपकरिप्यति ।
 रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम् ॥१३॥

है राम ! श्रॉधी से उड़ कर जो घूल मेरे शरीर पर श्रा कर पड़ेगी, उसें मैं तुम्हारे साथ रह कर, उत्तम चन्दन के समान सममूर्गी ॥१३॥

शाद्वलेषु यथा शिश्ये वनान्ते वनगोचर । कुथास्तरणतल्पेषु किं स्यात्सुखतरं ततः ॥१४॥

में जब तुम्हारे साथ हरी हरी घास के बिद्धीने पर मोर्जेगी, तब मुक्ते पलंग पर विद्धे हुए, मुलायम गलीचे पर मोने जैमा सुख प्राप्त होगा ॥१४॥

> पत्रं मृलं फलं यत्त्वमर्लं वा यदि वा वहु । दास्यसि स्वयमाहृत्य तन्मेऽमृतरसोपमम् ॥१५॥

जो कुछ थोड़े श्रथवा वहुत शाक या फल तुम स्वयं ला दिशा करोगे, वे ही मुक्ते श्रमृत जैसे स्वादिष्ट जान पड़ेंगे ॥१४॥

> न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वश्मनः । श्त्रार्तवान्युपश्चञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च ॥१६॥

१ त्रार्तवानि—तत्तददुषमुत्पन्नानि । (गो॰)

वन में ऋतुफलों का श्रीर ऋतुपुष्पों का उपमोग करती हुई मैं न तो मा की, न बाप की श्रीर न घर ही की याद करूँगी ॥१६॥

न च तत्र गतः किश्चिद्रद्रम्हसि विपियम्। मत्कृतं न च ते शोको न भविष्यति दुर्भरा ॥१७॥

मेरे कारण वन में तुमको न तो कुछ भी क्लेश होगा श्रीर न तुमको शोच ही वाधा देगा श्रीर न मुक्ते खिलाने पिलाने की चिन्ता ही तुमको करनी पड़ेगी ॥१७॥

यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना । इति जानन्परां प्रीति गच्छ राम मया सह ॥१८॥

वहुत कहाँ तक कहूँ। तुम्हारे साथ रहने में मुक्ते सर्वत्र स्वर्ग के समान सुख है और तुम्हारे विना गव जगह नरक के समान दुःव है। वम तुम यही विचार कर और प्रसन्नता पूर्वक सुक्ते अपने साथ इन में ले चलो।।१८॥

श्रय मामेवमन्यग्रां वनं नेव नियप्यसि । विषमग्रैव पास्यामि मा विशं द्विपतां वशम् ॥१६॥

यदि तुम मुक्ते, जिसे वन सम्बन्धी किसी भी वात का भय नहीं है. श्रपने साथ ले चलने को राजी न हुए, तो मैं तुम्हारा ही मामने विप पी कर प्राण त्याग दूंगी—किन्तु वैरियों की हो कर, मैं यहाँ न रहूँगी ॥१६॥

पथाद्पि हि दु:खेन मम नैवास्ति जीवितम् । डिफ्तायास्त्रया नाय तद्व मर्ग्णं वरम् ॥२०॥

१ अन्तर्या—वनगमनविषयभीतिरहिताम् । (गो०)

हे नाथ! तुम्हारे जाने के चाद भी तो दु:च से मुफे मरना ही है। तुम्हारे द्वारा परित्यका, मुफ जैमी के लिए तो मरना ही अच्छा है।।२०॥

इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमिप नोत्सहे । कि पुनर्दश वर्पाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता ॥२१॥

मैं तुम्हारे वियोग के शोक को मुहूर्त्त भर भी नहीं सह सकती, तब चीवह वर्षों के वियोगजन्य दुःख को, मैं क्यों कर सह संकूॅगी ॥२१॥

> इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं वहु । चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिङ्गच सस्वरम् ॥२२॥

सीना जी दोक से सन्तप्त हो, वारंवार करणापूर्ण विलाप कर क्योर श्रीरामचन्द्र जी की श्रीलिङ्गन कर, उच्च स्वर से न्द्रन करने लगीं ॥२२॥

सा विद्धा वहुभिर्वाक्येर्दिग्येरिवर गजाङ्गना । चिरसचियनं वाप्पं मुमोचाप्रिमिवारणिः॥२३॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जी के वचनों से, विप मे युक्ते पाण से विद्व हथिनी की तरह जानकी के वहुत काल से रुफ हुए श्रांस् वैसे ही प्रकट हुए, जैसे श्रारणी से श्राग प्रकट होती है ॥२३॥

तस्याः स्फटिकसङ्काशं वारि सन्तापसम्भवम् । नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाभ्यामिनोदकम् ॥२४॥

१ दिग्धे:—विपलिप्तैवर्षिः। (गो०)

जानकी के नेत्रों से स्फटिक पत्थर जैसे सफेद आँसुत्रों की वूँदे वैसे ही गिरीं, जैसे कमलों से पानी की वूँदे टपकती हैं ॥२४॥

तचैवामलचन्द्रामं ग्रुखमायतलोचनम्। पर्यशुष्यत वाष्पेण जलोद्धतमिवाम्युजम् ॥२५॥

उस समय प्रवल शोक की श्राग से पूर्णिमा के चन्द्र के समान च्मचमाता हुश्रा सीता का मुखमण्डल, जल से निकाले हुए कमल की तरह; मुरमा गया ॥२४॥

तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम्। जवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥२६॥

तत्र श्रीरामचन्द्र जी ने मृद्धितप्राय श्रीर शोकविकल जानकी जी को, श्रपनी दोनों भुजाश्रों से श्रालिङ्गन कर, उनको विश्वास दिलाते हुए कहा, ॥२६॥

न दंवि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये । न हि मेऽस्ति भयं किश्चित्स्वयंभोरिव सर्वतः ॥२७॥

हे देवि! तुमे कष्ट दे कर मुमे स्वर्ग की भी चाहना नहीं है। (तू जो यह कहती है कि, डर के मारे में तुमे वन नहीं ले जाना चाहता—सो ठीक नहीं, क्योंकि) मुमे कुछ भी भय नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी किमी से नहीं डरते वैसे ही में भी सब से निर्भय हूँ॥२७॥

तव सर्वमित्रायमित्रज्ञाय शुभानने । वार्स न रोचयेऽरुएये शक्तिमानिष रक्षरेष ॥२८॥

(तेरा यह कहना भी ठीक नहीं कि तुम हजारों का पालन ग्रीर रचा कर सकते हो; तब क्या वन में मुक्त श्रकेली की रचा श्रीरपालन न कर सकीगे—क्योंकि ) में सब भाँति तेरी रहा कर सकता हूँ किन्तु मुक्ते तेरे मन का अभिप्राय मान्स नहीं था; इसी लिए सुमें तेरा वन में रहना पसन्द नहीं था ॥२५॥

यत्मृष्टाऽसि मया सार्धं वनवासाय मेंचिलि ।

न विहातुं मया शक्या कीर्तिरात्मवता यया ॥२६॥

यदि तुम मेरे साथ वनवास के ही लिए वनाई गई हो-अथवा तेरे भाग्य में चिंद मेरे साथ वनवास ही लिए। हैं; नो में तुमे छोड़ कर वैसे ही नहीं जा सकता जैसे शीलवान श्रपनी कीर्ति नहीं छोड़ सकता ॥२६॥

धर्मस्तु गजनासोरु सिद्धराचरितः पुरा ।

तं चाहमतुवर्तेऽच यथा सूर्यं सुवर्चला ॥३०॥

हे गजनासोर ! पहले हे सब्जन लोग जैसा धर्माचरण कर , चुके हैं; उसीका अनुसरण में भी कहूँगा छीर तू भी कर्। जैसे युवर्चला देवी सूर्य भगवान का अनुसरण करती है वेसे ही तू भी मेरा घनुसरण कर ॥३०॥

न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि ।

वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपवृहितम् ॥३१॥

हे जनकनन्दिनी ! में अपनी इच्छा से वन नहीं जा रहा हूं। किन्तु सत्य के पाश में वंघे हुए पिता का श्राहा का पालन करने के लिए मुक्ते वन जाना पड़ रहा है।।३१॥

१ श्रात्मवता—शीलवता । (गो०) .

एप धर्मस्तु सुश्रोणि पितुर्मातुश्रवश्यता । श्राज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥३२॥

हे सुश्रीणि! पिता श्रीर मातो का कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है। पिता माना की श्राज्ञा को उल्लाह्यन कर मै जीना भी नहीं चाहता ।।३२॥

श्स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुष् । रश्चस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारेराभिराध्यते ॥३३॥

जो देंव अर्थात् प्रत्यत् नहीं है उसके ऊपर भरोसा कोई कैसे कर सकता है; किन्तु माता पिता और गुरु तो प्रत्यत्त देख पड़ते हैं अतः इनकी आज्ञा का उल्लब्धन करना सर्वथा अनुचित काये हैं ॥३३।

यञ्जयं तञ्जयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि । नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदम्भिराध्यते ॥३४॥

जिनकी (अर्थात माता पिता और गुरु जनों की) आराधना करने से अर्थ धर्म और काम—इन तीनों लोकों की प्राप्ति होती है और जिनकी आराधना करने से तीनों लोकों की आराधना हो जाती हैं उनकी आगधना से बढ़ कर पिवत्र कार्य इस पृथिवी तल पर दूसरा कोई नहीं है; इसी लिए में इनकी आराधना करता हूँ ॥३४॥

न सत्यं दानमानी वा न यज्ञाश्चाप्तदृक्षिणाः। तथा वलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिताः॥३५॥

१ स्वाधीनं-प्रत्यज्ञतया नियोजयन्तम् । ( गो० )

२-- ग्रस्वाधीन-प्रत्वत्त् तया ग्रनशापयत् । (गो॰)

३ हिता—हितकारी। (गो०) \* पाठान्तरे—"ग्रवश्च तं।"

हे सीते ! सत्य, दान, मान श्रीर दिल्ला सिहत यत, परलोक-ाप्ति के लिए उतने हितकर नहीं हैं, जितनी कि पिता श्रादि गुरु नों की सेवा है। श्रर्थान् पितादि गुरु जनों की सेवा करने से रलोक में जो फल प्राप्त होता है, वह फल सत्य बोलने, दान मानादि रने से श्रथवा दिल्ला सहित यह करने से प्राप्त नहीं होता॥३४॥

स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुलानि च । गुरुद्वत्त्यनुरोधेन न किञ्चिद्षि दुर्लभम् ॥३६॥

जो लोग पिता मातादि गुरुजनों की सेवा किन्ना करते हैं, निके लिए, केवल न्वर्गादि लोक, धन धान्य, विद्या. सन्तानादि इ सुख ही नहीं, किन्तु उनको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥३६॥

देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तवा नराः । प्राप्तुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायखाः ॥३७॥

जो महात्मा लोग माता पिता की सेवा किन्ना करने हैं, उनको विलोक, गन्ववंतोक, गोलोक, त्रहालोक तथा श्रन्य लोकों की ति प्राप्ति होती है ॥३०॥

ेस मां १ पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः । तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः ॥३८॥

श्रतः सत्यमार्ग में स्थित मेरे पिता मुक्ते जो न्याज्ञा दें, मुक्ते । द्वुसार ही करना चाहिए । यही सनातन धर्म है ॥३८॥

मम सन्नार मितः सीते त्वां नेतुं द्रावनाम् । विसप्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥३६॥

१ सम्रा—तन्त्रावापरिशानात्त्वीया। (गो॰) \* पाठान्तरे "मा। "
।।० रा० म्र०—२२

हे सीता प्रथम तो, तेरे मन का श्रभिप्राय न जानने के कारण मेरी इच्छा तुक्ते अपने साथ वन में ले चलने की न थी, किन्तु श्रव मैंने तेरी दृढ़ता देख—तुक्ते श्रपने साथ द्रण्डकवन में ले चलने का भली मॉति निश्चय कर लिश्रा है ॥३६॥

सा हि स्रष्टाऽनवद्याङ्गी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्य मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥४०॥

क्योंकि जब तू बन जाने ही के लिए बनाई गई है, तब हे मिंद्रेच्यों! (लाल लाल नेत्रों वाली!) तू मेरे साथ बन को चल और मेरे धर्मानुष्ठान में तू योग दे ॥४०॥

सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । व्यवसायमतिक्रान्ता सीते त्वमतिशोमनम् ॥४१॥

हे सीते ! तूने जो मेरे साथ वन में चलना विचारा है, सो यह बहुत ही श्रच्छी वात है श्रीर तेरा मेरे साथ चलना मेरे श्रीर मेरे कुल के सर्वथा श्रनुरूप कार्य है ॥४१॥

श्रारभस्व \*गुरुश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः। नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्णोऽपि मम रोचते ॥४२॥

हे गुरुश्रोणि! श्रव वनवास की तैयारी कर। इस समय तेरे निना मुक्ते स्वर्ग भी नहीं रुचता ॥४२॥

ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् । देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्य च मा चिरम् ॥४३॥

त्रतः ब्राह्मणों को सब रत्न दान कर श्रीर भिज्जकों को भोजन दे कर, चलने की जल्दी तैयारी कर। देर न होने पावे ॥४३॥

<sup>•</sup> पाटान्तरे—शुभ ।

भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च । रमणीयाश्र ये केचित्क्रीडार्थाश्राप्युपस्कराः ॥४४॥

श्रपने वहूमूल्य मूपण् श्रोर श्रनेक प्रकार के श्रेष्ठ वस्त्र तथा श्रन्य जो कुछ तेरे श्रीर मेरे विनोद का सामान है, वह सव ॥४४॥

> श्यनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च। देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम् ॥४५॥

श्रीर मेरे श्रीर श्रपने श्रोढ़ने त्रिर्द्धीने, सवारा श्रादि ब्राह्मणों ' को दे कर, जो वर्च -- उन्हें नौकरों चाकरों को दे दे ॥४४॥

> श्रजुकूलं तु सा भर्तुर्कात्वा गमनमात्मनः । क्षित्रं प्रमुदिता देवी दातुमेवोपचक्रमे ॥४६॥

श्रीरामचन्द्र जी को श्रपने श्रनुकूल देख श्रीर उनके साथ श्रपना वनगमन निर्चय जान, सीता प्रसन्न हुई श्रीर (पित की श्राहा के श्रनुसार ) सब वस्तुएँ देने लगी ॥४६॥

> ततः महृष्टा मितपूर्णमानसा<sup>१</sup> यशस्त्रिनी भर्तुरनेक्ष्य भाषितम् । धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना मचक्रमे धर्ममृतां मनस्त्रिनी ॥४७॥

> > इति त्रिशः सर्गः ॥

१—प्रतिपूर्णमानस्—निश्चिन्तेत्यर्थः। (गो०)

२-- धर्मभृतां-- धर्मभृद्भयः । (गो०)

यशस्त्रिनी सीता, पित को अपने श्रतुकूल बोलते देख, प्रसन्न श्रीर निश्चिन्त हो गई। मनस्त्रिनी जानकी धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन, रत्नादि श्रपनी सब वस्तुएँ दान करने लगी॥४०॥

श्रयोध्याकाराड का तीसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना

# एकत्रिंश: सर्गः

**--:**\$\$:---

एवं श्रुत्वा तु संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः। वाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोद्वमशक्तुवन् ॥१॥

श्रीरामचन्द्र जी श्रीर सीता जी की इस प्रकार श्रापस में वात-चीत श्रारम्भ होने के पूर्व ही लदमण वहाँ पहुँच गए थे। इस वात-चीत को सुन, मारे दु:ख के लदमण की श्रांखों से श्रश्न की धाराएँ वहने लगीं। वे इस समय शोक के वेग को रोकने में श्रासमर्थ थे॥१॥

स म्रातुश्वरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः। सीतामुवाचातियशा राधवं च महाव्रतम् ॥२॥

त्तरमण ने भाई के चरणों में प्रणाम कर, महायशस्विनी जानकी जी श्रीर महाव्रतधारी श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥२॥

यदि गन्तुं कृता युद्धिर्वनं मृगगजायुतम् । श्रहं त्वाऽनुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्थरः ॥३॥

यदि मृगों श्रीर गजों से भरे हुए वन में जाने का तुम निश्चय कर चुके हो तो में तुम्हारे श्रागे धनुप पर वाण चढ़ाए चलूँगा ॥३॥ मया समेतोऽरएयानि वहूनि विचरिप्यसि । पक्षिभिर्मृगयृथेश्व संघुष्टानि समन्ततः ॥४॥

मेरे साथ तुम उन रमणीय वनों में, जिनमें पत्ती और हिरनों के मुंड चारों श्रोर नाना प्रकार के शब्द किश्रा करते हैं, शूमना ॥४॥

न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं दृणे।

ऐश्वयं वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना ॥५॥

हे श्रीरामचन्द्र ! तुमको छोड़, न तो मुक्ते देवलोक की, न अमरत्व की श्रीर न श्रन्य लोकों के ऐश्वर्य की चाहना है ॥४॥

एवं ब्रुवाणः सामित्रिर्वनवासाय निश्वितः।

रामेण वहुभिः सान्त्वैनिपिद्धः पुनरत्रवीत् ॥६॥

श्रीगमचन्द्र में लद्मण के इम प्रकार कहने पर श्रीर उनको वन में जाने को उद्यत देख, बहुन प्रकार से समकाया और वन में चलने को दर्जा। तब लद्मण फिर बोले ॥६॥

> श्रज्जजातश्र भवता पूर्वमेव यदसम्यहम् । किमिदानीं पुनरिदं क्रियते मे निवाररणम् ॥७॥

भाई ! पहिले श्रापने सुमे जो श्रातः। दी थी, उमका निपेध श्रव श्राप क्यों करते हैं। श्रर्थात् श्राप पहले सुमसे कह चुके हैं कि, वन में चलना, श्रव श्राप श्रपने साथ सुमे ले चलने के लिए मना क्यों करते हैं ? ॥॥

'[ टिप्पणी—इस लोक में श्रोराम के प्रति 'मवता'—ग्राप शब्द श्राया है। श्रन्य पूत्र के श्लोकों में स्वंका प्रयोग किन्ना गया है।]

यदर्थं प्रतिपेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । एतदिच्छामि विज्ञानु संशया हि ममानय ॥८॥ जिस कारण से श्राप सुक्ते वन जाने से रोकते हैं, हे श्रनर्घ ! वह मैं जानना चाहता हूँ । क्योंकि इस निपेध का सुन, मेरे मन मैं वड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया है ॥=॥

ततोऽत्रवीन् महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । स्थितं पाग्गामिनं वीरं याचमानं कृताञ्जलिम् ॥६॥

हाथ जोड़ कर, वन जाने के लिए याचना करते हुए श्रौर पिहले यात्रा करने के लिए सामने तैयार खड़े हुए लह्मण के इन वचनों को सुन, महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र बोले ॥६॥

स्निग्धो १ धर्मरतो वीरः सततं सत्पथे स्थितः।

पियः पाणसमो वश्यो<sup>२</sup> भ्राता चापिसखा च मे ॥१०॥

हे लहमण ! तुम मेरे स्नेही, धर्म में रत, शूर, सदैव सनमर्ग पर चलने वाले, प्राण के समान प्रिय, मेरे दास, छोटे भाई श्रीर मित्र भी हो ॥१०॥

मयाञ्च सह सौमित्रे त्विय गच्छति तद्वनम् ।

को भरिष्यति कोसल्यां सुमित्रां वा यशस्त्रिनीम् ॥११॥

( श्रत: तुन्हारे मेरे साथ चलने से मुक्ते सव प्रकार का सुपास होगा; किन्तु ) यदि श्राज तुम मेरे साथ वन चल दिए, तो श्रवश्य ही यशस्त्रिनी माता कीसल्या श्रीर सुमित्रा की देख-भाल कीन करेगा ? ॥११॥

श्रभिवर्षति कार्मर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥१२॥

१ स्निग्ध:—मद्विषयङ्ग्लेइवान् । (शि॰) २ इतरेपामवश्यः ममतु विषेयः निद्वाः । (स॰)

देखों जो महातेजस्त्री महाराज, सत्र के मनोरधों को उसी प्रकार पूर्ण करते थे, जिस प्रकार मेघ पृथिवी के नव मनोरधों को पूर्ण करते हैं, वे तो कामवश हो रहे हैं ॥१२॥

सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता । दुःखितानां सपत्नीनां न करिप्यति शोभनम् ॥१३॥ श्रश्वपति की वेटी केंकेयी जब राजमाता होगी, तब वह श्रपनी दुःखिनी सीतों के प्रति श्रम्ब्या वर्ताव न करेगी ॥१३॥

न स्मरिष्यति कासल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम् । भरतो राज्यमासाद्यकेकेय्यां पर्यवस्थितः ॥१४॥

वह न तो कौसल्या का खाँर न सुमित्रा ही का ध्यान रखेगी। भरत जी (भी) राज्य पा कर, केंकेयी ही के खाद्यानुसार काम करेगे॥१४॥

तमार्या स्वयमेवेह राजानुग्रह्णेन वा । सामित्रे भर कांसल्यामुक्तमर्थमिमं चर ॥१५॥

श्रतः हे लद्दमण ! तुम यही रह करः स्वयं प्रथवा राजा के श्रतुप्रह को प्राप्त कर, प्रथवा जैसे हो वैसे. कीमल्याटि का भरण पोषण करो। यह मेरा उचिन कथन तुमको पूरा करना चाहिए॥१४॥

एवं मम च ते भक्तिभैविष्यति सुद्रिता । धर्मज गुरुपूजायां धर्मश्राप्यतुला महान् ॥१६॥

हे धर्मझ ! इस प्रकार कार्य करने से. मेरे में तेरी परम भक्ति प्रवर्शित होगी श्रीर माध ही माता श्रों की सेवा से तुमको बढ़ा भारी पुरुष भी प्राप्त होगा ॥१६॥

१ गुरुपूर्वा-मातृशुधूपण् । ( गो॰ )

एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन । श्रस्माभिर्विपहीखाया मातुर्नो न भवेत्सुखम् ॥१७॥

हे लहमण ! मेरा कहना मान कर, तुम ऐसा ही करो। क्योंकि हम दोनों के यहाँ न रहने पर, हमारी माताएँ सुखी न रह सकेंगीं ॥१७॥

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः श्लक्ष्णया गिरा । प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् ॥१८॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र ने जब कहा, तब लदमण ने वाक्य-विशारद श्रीरामचन्द्र को मधुर वचनों से (यह) उत्तर दिश्रा ॥१८॥

तवैव तेजसा वीर भरतः पूजियष्यति । कोसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नात्र संशयः ॥१६॥

हे बीर ! त्रापके प्रताप से भरत जी कीसल्या श्रीर सुमित्रा का प्रतिपालन करेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥१६॥

[यदि दुष्टो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम् । प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः ॥२०॥

हे वीर! श्रीर यदि दुष्ट भरत इस उत्तम राज्य को पा कर, दुष्टता से श्रीर विशेष कर गर्व से, माताश्रों की रच्चा न करेगा, ॥२०॥

तमहं दुर्मितं क्रूरं विषयामि न संशयः। तत्पक्ष्यानिप तान्सर्वीस्त्रेलोक्यमिप किं तु सा ॥२'१॥

तो मैं उस नीच और नृशंम को मार डाल्ँगा—इसमें भी सन्देह नहीं है। इसकी हिमायन में भन्ने ही तीनों लोक ही क्यों न खड़े हों—मैं उसके सब हिमायतियों अथवा पत्तपातियों का सहार कहँगा ॥२१॥

कौसल्या विभृयादार्या सहस्रामि महिधान्।

यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्माप्तग्रुपजीविनाम् ॥२२॥

हे श्रार्थ ! माता कीसल्या तो मुक्त जैसे हजारों का रवयं भरण पोपण कर सकती हैं, क्योंकि जिसके नेगा सहस्रों गाँवों के मालिक हैं॥२२॥

तदात्मभरखे चैव मम मातुस्तयव च । पर्याप्त महिधानां च भरखाय यशस्त्रिनी ॥२३॥

वह यशस्विनी माता कीसल्या श्रवश्य ही श्रपना श्रीर मेरी माता का श्रथवा मुक्त जैसे (हजारों) का पालन भली भाँति कर सकती है ॥२३॥

कुरुष्य मामनुचरं वैधम्पं नेह विद्यते।

कृतार्थों इं भविष्यामि तव चार्थः मकल्पते ॥२४॥

श्रतएव तुम मुमे श्रपना श्रतुचर वनाश्रो। मेरे वन चलने में कुछ भी श्रधमें न होगा। प्रत्युव में तो श्रतार्थ हो जाऊँगा और तुम्हारा भी काम निकलेगा ॥२४॥

धतुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधरः।

श्रय्रतस्ते गमिष्यामि पन्यानमनुदर्शयन् ॥२४॥

(काम क्या निकलेगा ? यहो ) मैं तारों सहित धनुप, गंना (जमीन से कंदमूल खोदने का श्रीजार ) श्रीर घॉम की घनी फल फूल रखने की कंडी लिए हुए, तुम्हारे श्रागे श्रागे माग बतलाता हुआ नल्ला ॥२४॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे "बोवनम् ।"

श्राहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहाराणि १ तपस्विनाम् ॥२६॥ श्रीर कन्द्रमूल तथा फल तथा नपस्त्रियों के भोजन करने योग्य वन में उत्पन्न होने वाले शाकपातादि तथा अन्य वस्तुएँ भी नित्य ला दिआ कहूँगा ॥२६॥

भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुपु रंस्यते । श्रहं सर्व करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते।।२७॥ श्राप वेदेही सहित पर्वतों के शिखरों पर विहार कीजिएगा। मैं सोते जागते श्रर्थात् हर समय श्रापके सव कामों को कर दिश्रा करूँगा ॥२७॥

रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् ।

व्रजापृच्छस्य सामित्रे सर्वमेय सुहुज्जनम् ॥२८॥

श्रीरामचन्द्र, लद्मण के इन वचनां को सुन, अनि प्रसन्न
हो उनसे बोले—हे लद्मण ! तुम माता मुमित्रा और अपने (आप)
सब सुहुज्जनों से मेरे माथ वन चलने की आज्ञा ले आओ ॥२८॥
ये च राजो ददा दिन्ये महात्मा वरुणः स्वयम् ।

य च राजा ददा दिन्य महात्मा वरुणः स्वयम् जनकस्य महायज्ञे धनुपी राद्रदर्शने ॥२६॥

श्रीर वरुण देव ने स्वयं राजर्पि जनक के, उनके महायज्ञ में जो रीट्र रूप दो धनुप ॥२६।।

श्र्यभेद्येकवचे दिव्ये तृणी चाक्षयसायको । श्रादित्यविमलो चोभो खङ्गो हेमपरिप्कृतो ॥३०॥

१ स्वाहागणि—मुम्बेननाहर्नु भोक्तंयोग्यानि (गो०) २ जाग्रतः स्वयनश्चेत्यनेन स्वस्य निष्ठा वशीकरण् सामध्यम् सूचिनम्। (शि०)

<sup>\*</sup> पाडान्तरे "श्रमेद्य।"

#### सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्यसद्यनि । स त्वमायुधमादाय क्षिप्रमात्रज लक्ष्मण ॥३१॥

श्रमोघ कवच श्रीर दिन्य दो श्रव्य तरकस (ऐसे तरकम जिनके वाण कभी चुकते ही न थे) श्रीर सूर्य की तरह चमचमाती श्रीर सुनहते काम की दोनों तलवारें दी थीं, श्रीर (जो हमें महाराज जनक से धिवाह के टहेज में मिली हैं) जो विमष्ट जी के घर में वड़ी चौकसी के साथ रखे हैं, लदमण ! इस समय तुम उन सव श्रायुधों को तो कर, जल्दी यहाँ चते श्राश्रो ॥३०॥३१॥

> स सुहृज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः । इक्ष्वाकुगुरुमागम्य जग्राहायुषग्रुत्तमम् ॥३२॥

श्रपना वन जाना निश्चित हुश्चा जान, जदमण ने मुहज्जनों से विदा माँगां श्रीर वसिष्ठ जी के घर से, उन उत्तम श्रायुधों को ले श्राए॥३२॥

तिह्वयं रघुशार्द्त् सत्कृतं माल्यभृपितम् । रामाय दर्शयामास सामित्रिः सर्वमायुधम् ॥३३॥

जो बड़े यत्न से रखे हुए थे श्रीर जो पुष्पों से भूषित थे। उन सब श्रायुधों को वहाँ से लदमण ने ला कर, श्रांरामचन्द्र की दिखलाया॥३३॥

तम्रवाचात्मवान् रामः भीत्या लक्ष्मणमागतम् । काले त्वमागतः साम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मण ॥३४॥

तव भीगमचन्द्र ने (आए हुए) लद्मण से प्रमन्न हो कर, फहा—हे सौम्य ! तुम ठीक समय पर आ गए।।३४॥

श्रहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्। त्राह्मणेभ्यस्तपस्तिभ्यस्त्वया सह परन्तप ॥३५॥

हे भाई! मेरे पास जो कुछ धन है—उसे मैं ब्राह्मणों श्रीर तपस्वियों को देना चाहता हूँ। सो तुम इस कार्य में मुक्ते सहायता दो।।३४।।

१वसन्तीह<sup>२</sup> दृहं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । तेपामिष च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम् ॥३६॥

इस नगर में जो ब्राह्मणोत्तम गुरु में दृढ़ भक्ति रखने वाले वसते हैं, उन सब को श्रीर श्रपने नौकरों चाकरों को धन देना उचित है ॥३६॥

वसिष्टपुत्रं तु सुयज्ञमार्ये त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम् । श्रिभिषयास्यामि वनं समस्ता- नभ्यर्च्य शिष्टानपरान् द्विजातीन् ॥३७॥

इति एक्त्रिशः सर्गः॥

वसिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तुम जा कर, शीव्र बुजा लाखा। में उनका तथा खन्य शिष्ट ब्राह्मणों का सत्कार कर चुकने के वाद, वन जाऊँगा।।३७॥

श्रयोध्याकारङ का इक्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा।

**--:&:--**

१ वसन्ति—गुरुपुभन्या येदद वसन्ति । (गा०) २ इह नगरे । (गो०)

### द्यात्रिंशः सर्गः

--:o:---

ततः शासनमाज्ञाय भ्रातः शुभतरं भियम् । गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम् ॥१॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र की म्याज्ञा पाने पर, तदमण् सुयज्ञ के घर गए॥१॥

तं विप्रमग्न्यगारस्थं विन्दित्वा लक्ष्मणोऽत्रवीत् ।
सखेऽभ्यागच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः ॥२॥
श्रीर यज्ञशाला मे वेठे हुए सुयज्ञ को प्रणाम कर वोले—हे
मित्र ! श्रोरामचन्द्र राज छोड़ कर, वन जा रहे हैं, सो श्राप घर चिलए श्रीर देखिए कि, वे कैसा दुष्कर कर्म कर रहे हैं ॥२॥

ततः सन्ध्यामुपास्याग्च गत्वा सामित्रिणा सह । जुष्टं तत्पाविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम् ॥३॥ लदमण कें ये वचन सुन, सुयज्ञ ने सन्ध्योपासन शीव

लस्मण कें ये वचन सुन, सुयज्ञ ने सन्ध्योपासन शीघ समाप्त किन्ना श्रीर वे लस्मण जी के साथ सुशोमित रमणीक राम भवन में पहुँचे ॥३॥

्तमागतं वेदविदं माञ्जलिः सीतया सह ।

• सुयज्ञमभिचकाम राघवोऽप्रिमिवार्चितम् ॥४॥

वेद्विद् श्रीर श्रीप्त के समान तेजस्वी सुयज को श्राते देख, सीता समेत श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े उठ खड़े हुए ॥४॥

जातरूपमयैर्मुख्यरङ्गदैः कुएडलैः शुर्भः । सद्देमसूत्रैर्मिणिभिः केपूर्विलयेरिप ॥४॥ श्रीर श्रच्छे श्रच्छे मोने के गहने, सुन्दर कुएडल, सुवर्ण सूत्र में गुथी मिणयों की माला, केयूर (वाजूबंद ) कंकण ॥४॥

श्रन्येश्व रतेवेहुभिः काकुत्स्यः पत्यपूजयत् । सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः ॥६॥

तथा अन्य भूपणों तथा वहुत से रत्नों से श्रीरामचन्द्र जी ने चनका सत्कार किश्रा। तदनन्तर सीता की प्रेरणा से श्रीरामचन्द्र सुयज्ञ से वोले ॥६॥

हारं च हेमसूत्रं च भार्याये सौम्य हार्य । रशनांश्चाधुना सीता दातुमिच्छति ते सखे ॥॥

हे सौम्य ! यह हार श्रीर यह सोने की गुंज लो । हे सखे ! सीता ये तुम्हारी स्त्री के लिए देना चाहती है ।।।।।

श्रङ्गदानि विचित्राणि केयूराणि शुभानि च।

प्रयच्छित सखे तुम्यं भार्यायै गच्छती वनम् ॥८॥

इनके श्रितिरिक्त ये विद्या वाजूर्वद की जोड़ी तथा ये दिव्य केयूर, मेरे साथ वन को जाने वाली सीता, तुम्हारी स्त्री को देती है ॥६॥

पर्यङ्कमग्रयास्त्रणं नानारत्नविभूपितम् । तमपीच्छति वदेही प्रतिष्ठापियतु त्विय् ॥६॥

इस पलंग को भी जो कोमल स्वच्छ विछीनों से युक्त है श्रीर जिसमें तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं, वेदेही तुम्हीं को देना भाहती है।।।।

नागः शत्रुखयो नाम मातुलोऽयं ददी मम । नं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गच ॥१०॥

१ रग्रनांचते---भायांचै सीतादातुमिच्छति तत्सर्वेहारय दापर्ययेत्यर्थः।
(गो॰)

यह रात्रुखय नाम का हाथी, जो मुक्ते अपने मामा से मिला है, द्विजोत्तम ! मैं तुम्हें हजार\* निष्क निष्णा महित देता हूं अर्थात् एक हजार मोहरों की दिल्ला सहित देता हूं ॥१०॥

इत्युक्तः स हि रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्।
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजा शिपः गित्रवाः ॥११॥
श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार कह कर दिए पदार्थो को ले,
सुयज्ञ ने श्रीराम लहमण श्रीर सीता को शुभाशीर्वाद दिन्ना ॥११॥

श्रथ स्रातरमन्यग्रं प्रियं रामः पियंवदः । सौमित्रिं तम्रुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिद्शेश्वरम् ॥१२॥

तदनन्तर, जिस प्रकार प्रजापित ब्रह्मा जी इन्द्र से बोलते हैं, जिस्ती प्रकार श्रीरामचन्द्र ने श्रव्यप्र श्रीर प्रियवचन बोलने बाले प्यारे लक्ष्मण से कहा ॥१२॥

> श्रगस्त्यं कांशिकं चैव तावुमी ब्राह्मणोत्तमी । श्राचियाह्य सौमित्रे रत्नेः सस्यमिवाम्बुभिः ॥१३॥

हे तदमण ! श्रगस्य श्रीर विश्वामित्र के पुत्रों को भी बुता लो श्रीर इन दोनों उत्तम ब्राह्मणों को भी उसी प्रकार से रत्नों से सत्कारित करो, जिस प्रकार श्रनाज का खेत जल से सीचा जावा है ॥१३॥

> तर्पयस्व महावाहो गोसहस्रेश्व मानद् । सुवर्षे र<del>जव</del>ैश्वेव मणिभिश्व महाधर्नः ॥१४॥

<sup>†</sup> पाठान्तरे——"शुभाः।"

१ निष्क—एक सोने का सिका जो एक कर्ष अर्थात् दो मारो का होता था।

दोनों को एक एक हजार गौएँ श्रीर बहुमूल्य सोने चाँदी के मणिजटित श्राभूपण तथा बहुत सा धन दे कर तृप्र करो ॥१४॥

कांसल्यां च सुमित्रां च भक्तः पर्युपतिष्ठति । स्राचार्यस्तैचिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् ॥१४॥

तैत्तरीय शाखा के श्राचार्य उस ब्राह्मण को, जो कौसल्या श्रीर सुमित्रा को नित्य बड़ी भक्ति के साथ श्राशीर्वाद दिश्रा करता है श्रीर सब बेद बेदान्त का जानने वाला है श्रीर सब प्रकार से योग्य है ॥१४॥

तस्य यानं च दासीश्र सौमित्रे सम्प्रदापय । काँशेयानि च वस्नाणि यावत्तुष्यति स द्विजः ॥१६॥

सवारी, दासियाँ श्रीर रेशमी वस्त्र दो, जिससे वह त्राह्मण सन्तुप्ट हो ॥१६॥

सृतश्रित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोपितः । तोपर्यनं महार्हेश्च रह्नविद्धेर्यनेस्तया ॥१७॥

यह श्रेष्ठ चित्ररथ नाम का पुरुप, जो मेरा मंत्री है श्रीर वहुत दिनों से मेरे यहाँ रहता है, इसका बहुमूल्य रत्न, वस्त्र श्रीर धन दे कर सन्तुष्ट करो॥१७॥

पशुकाभिश्र सर्वाभिर्गवां दशशतेन च।

ये चेमे कठकालापा वहवो द्एडमाखवाः ।।१८॥

मेरे ये जो कठ और कलाप शाखाध्यायी और सदा पलाशं का दंढ धारण करने वाले बहुन से ब्रह्मचारी हैं, इनक दस दस हजार गीएँ और अन्य बहुत से पशु दो ॥१८॥

१ दरडमाख्वा:- सदापलाशद्यह धारियो ब्रह्माचरिय इत्पर्यः (गो०)

नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्कुर्वन्ति किञ्चन । श्रलसाः स्वादुकामात्र महतां वापि सम्मताः ॥१६॥

क्योंकि वे सदा वेद पढ़ा करते हैं श्रीर कोई दूसरा काम नहीं करते। वे भिचावृत्ति करने में श्रालसी तो हैं, किन्तु स्वादिष्ट पदार्थों के खाने की वड़ी इच्छा रखते हैं, किन्तु हैं वे बड़े सदाचारी॥१६॥

तेपामशीतियानानि<sup>२</sup> रत्नपूर्णानि दापय । शालिवाहसहस्रं<sup>३</sup> च ह्रे शते भद्रकांभ्स्तया ॥२०॥

श्रतः इनको रत्नों से भरे श्रस्ती ऊँट, शालि नामक श्रत्र से भरे एक हजार तथा खेती के काम योग्य दो सौ वैल दो ॥२०॥

न्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाक्करः । मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां सम्रुपस्थितः ॥२१॥

दही, घी, दूध खाने के लिए इनको श्रानेक गीएँ भी दे दो। देखो मेखला घारण किए हुए ब्रह्मचारियों की जो भीड़ माता कौसल्या के पास उपस्थित है, ॥२१॥

> तेषां संहस्रं सौमित्रे मत्येकं सम्पदापय । श्रम्वा यथा च सा नन्देत्कौसल्या मम दक्षिणाम् ॥२२॥

ेबा० रा० भ०----२३

१ महता चापि सम्मताः—ग्रदीव साध्वाचारा इत्यर्थः । (गो०) २ यानानि—उष्ट्राः । (गो०) ३ शास्त्रिवाहसहस्रं—शासिषान्यवाहकः वसीवर्दस्रसं । (गो०) ४ मद्रकान्—कर्षययोग्याननदुहहत्यर्थः । (गो०)

उनमें से प्रत्येक को सहस्र-सहस्र गौएँ श्रीर सहस्र-सहस्र निष्क (दो तोले के वजन की सोने की मोहरें दे दो। श्रथवा जितनी दिल्ला देने से माता कौसल्या श्रानिन्दित हों, उतनी उतनी दिल्ला॥२२॥

तथा द्विजातींस्तान्सर्वेल्लन्दमणार्चय सर्वशः। ततः स पुरुपव्याघस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम्॥२३॥

उनको दे कर, हे लहमण ! उन सव ब्राह्मणों का सत्कार करो । श्रीरामचन्द्र के इन वचनों को सुन, पुरुपश्रेष्ठ श्रीलह्मण ने स्वयं ॥२३॥

यथोक्तं व्राह्मखेन्द्राणामददाद्धनदो यथा। श्रयाव्रवीद्वाष्पकलांस्तिष्टतश्रोपजीवनः ॥२४॥

वह समस्त घन कुत्रेर की तरह उन ब्राह्मणों को दे दिश्रा जैसा कि, श्रीरानचन्द्र ने देने को कहा था। तदनन्तर उन उपजीवियों (नौकरों तथा नेगियों) में से, जो खड़े खड़े रो रहे थे,॥२४॥

सम्प्रदाय बहुद्रव्यमेकंकस्यापजीवनम् । लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम ॥२॥॥ श्रश्यून्यं कार्यमेकंकं यावदागमनं मम । इत्युक्ता दु:खितं सर्वं जनं तम्रप्जीवनम् ॥२६॥

प्रत्येक को जीविका के लिए बहुत सा द्रव्य देकर श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे कहा—जब तक में बन से लीट कर न श्राऊँ,

१ कमूत्र—पथापूर्वेनमित्रकाविश्वरक्तग्रीयिमस्यर्थः । ( गो० ) २ एकेन—पृथक् पृथक् । ( गो० )

तव तक लदमण का और मेरा घर खाली न रहने पाने श्रीर श्राप लोग एक एक कर (श्रथांत् वारी वारी से) जैसी कि मेरे सामने रखवाली करते हैं, वैसी ही मेरे पाछे भी किश्रा करना। सब नौकरों चाकरों को दुःखी देख, श्रीरामचन्द्र नी ने ॥२४॥२६॥

जवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति । ततोऽस्य धनमाजहुः सर्वमेवोपजीविनः ॥२७॥ खजाब्बी से कहा धन ले श्राश्रो । यह श्राज्ञा पाते ही नीकरों ने लाकर धन का ढेर लगा दिश्रा ॥२८॥

स राशिः समहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यहरयत । ततः स पुरुपच्याघ्रस्तद्धनं सहलक्ष्मणः ॥२८॥

उस समय उस धन के ढेर की शोभा देखे ही वन श्राती थी। तदनन्तर तदमण सहित श्रीरामचन्द्र ने बह धन, ॥२८॥

> द्विजेभ्यो वालरुद्धंभ्यः कुपरोभ्यो घदापयत् । तत्रासीत्पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वे द्विजः ॥२६॥

ब्राह्मर्गो, चूढ़ों और दीनों दुिखयों की वॅटवा दिश्रा। वहाँ पर गर्ग गोत्री एक ब्राह्मरा था, जिसका नाम त्रिजट था श्रीर (चिन्ता के मारे ) उसका शरीर पीला पढ़ गया था ॥२६॥

खञ्द्रहत्तिर्वने नित्यं फालकुहाललाङ्गली । तं दृढं तरुणी भार्या वालानादाय दारकान् ॥२०॥ श्रव्रवीद्वाह्मणं वाक्यं दारिद्रेचणाभिपीडिता । श्रपास्य फालं कुहालं कुरुष्य वचनं मम ॥२१॥ घह उठ्छप्टि से निर्वाह करता था, वह नित्य फावड़ा, कुदाल तथा हल ले वन जाता और फलमूल जो कुछ वहाँ मिलते उनसे अपने कुटुम्ब का भरण पोपण करता था। उस बूढ़े की युवती स्त्री, जो दारिद्रय से पीड़ित थी, छोटे छोटे लड़कों को ला कर, ब्राह्मण से वोली—अब इन फावड़ा कुल्हाड़ी को तो पटक दो और मैं जो कुछ कहूँ, उसे करो ॥३०॥३१॥

रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किश्चिदवाप्स्यसि । भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम् ॥३२॥

यदि तुम श्रभी घर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी के पास जाश्रोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ श्रवश्य मिल जायगा। स्त्री का वचन सुन, ब्राह्मण पुराने फटे चीथड़े (!) से फिसी प्रकार श्रपना शरीर ढॉक ॥३२॥

[टिप्पणी--श्रयोध्या नगरी के वर्णन में कहा जा चुका है कि श्रयोध्या में कोई धन हीन या दरिद्र न था। यदि ऐसा ही था तो फिर यह गर्ग गोत्री त्रिजट ब्राह्मण वहाँ कहीं से श्राया था ?]

स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम् । भृग्विङ्गरसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि ॥३३॥ श्रा पश्चमायाः कक्ष्याया नैनं कञ्चिद्वारयत् । स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमत्रवीत् ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र के घर की खोर चल दिखा। उस त्रिजट का तेज भृगु खोर खंगिरा के समान था। (ख्रथात् यद्यपि वह माझग् चिथड़ा लपेट हुए था, तथापि वह ऋषियों के समान

१ टज्युष्ट्वि—खेत में विल उठ बाने बाद को श्रन्न के दाने पड़े रह बाते हैं—उनको बीन कर उदर भरना उज्ज्ञुष्ट्वित कहलाती है।

सदाचारी होने के कारण वहा तेजस्वी था—श्वतः) वह विना रोक टोक रामभवन की पाँचवीं ख्योदी लाँघ, भीतर पहुँचा, जहाँ लोगों की भीड़ लगी थी। वहाँ जा विजट ने राजकुमार श्रीराम-चन्द्र से कहा ॥३३॥३४॥

निर्घनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महायशः । उञ्ज्ञृहत्तिर्घने नित्यं प्रत्यवेक्षस्त्र मामिति ॥३५॥

हे महायशस्त्री राजकुमार ! मैं निर्धन हूँ, निस पर मेरे बहुन से लड़के वाले भी हैं। मैं वन में जा, उब्द्रयुत्ति से जो कुछ पाता हूँ, उसीसे निर्वाह करता हूँ। मेरी श्रोर भी दयादृष्टि होनी चाहिए ॥३४॥

तम्रुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम् । गवां सहस्रमप्येकं न तु विश्राणितं १ मया ॥३६॥

यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने उससे परिहाम पूर्वक फहा— मेरे पास हजारों गीएँ हैं, जिनको श्रय तक मैंने नहीं दिश्रा है ॥३६॥

परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावद्वाप्स्यसि ।

स शाटीं त्वरितः कळां सम्म्रान्तः परिवेष्ट्य ताम् ॥३७॥

तुम श्रपनी लाठी फेंको, जितनी दूर तुम्हारी लाठी जा कर गिरेगी, ज्तने वीच में जितनी गीएं खड़ी हो सकेगीं, उतनी गीएं मैं तुम्हें दूंगा। श्रीरामचन्द्र की यह वात सुन, त्रिजट ने वह चिथड़ा कस कर, तुरन्त कमर में लपेटा ॥३७॥

श्राविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वेमाखेन वेगितः । स तीत्वी सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्च्युतः ॥३८॥

१ न विभाणितं--न दत्त । (गो०)

श्रीर लाठी घुमा तथा श्रपना सारा बल लगा उसे फेंका। वह लाठी सरयू नदी के उस पार ॥३८॥

गोत्रजे वहुसाहस्रे पपातोक्षण सिन्नधौ । तं परिष्वज्य धर्मात्मा आ तस्मात्सरयूतटात् । आनयामास ता गोपैस्त्रजटायाश्रमं प्रति ॥३६॥

जहाँ ह्जारों गायें श्रीर वैलों का मुंड था, जा गिरी। उस समय श्रीरामचन्द्र ने उस ब्राह्मण को श्रपने गले से लगाया श्रीर वहाँ से सरयू पार तक जितनी गौएँ श्रा सकती थीं, उन सब को त्रिजट के श्राश्रम पर दिश्रा ॥३६॥

ख्वाच च ततो रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् । मन्युर्ने खल्लु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥४०॥

श्रीर उस गर्ग गोत्री ब्राह्मण को सान्त्वना देते हुए श्रीरामचन्द्र उससे वोले—हे ब्राह्मण ! क्रोध मत करना । क्योंकि मैंने जो कहा था, वह विनोदार्थ कहा था ॥४०॥

इदं हि २तेजस्तव यद्गत्ययं<sup>३</sup>
तदेव जिज्ञामितुमिच्छता मया।
इमं भवानर्थमभिमचोदितो
हणीष्य किं चेद्परं व्यवस्यति॥४१॥

्रतुम्हारे श्रतिशय शागिनिक चल की परीचा करने के लिए ही मैंने यह त्रात तुमसे कहीं थी। उतनी गीएँ तो श्रापके स्थान पर

<sup>?</sup> उद्यापां—सूपभानाम् । (रा०) २ तेज:—वर्ल । (गो०) ३ दुरत्ययं-निर्गतरायं । (गो०)

पहुँच गई'—श्रव उन-गौश्रों के श्रतिरिक्त श्रीर जो कुछ श्राप चाहते हों सो कहिए ॥४१॥

व्रवीमि सत्येन न तेऽस्ति यन्त्रणा
ं धनं हि यद्यन्मम विमकारणात्।
भृवत्स सम्यक्मतिपादनेन तत्
मयाऽऽर्जितं मीतियशस्यरं भवेत्॥४२॥

मैं सत्य कहता हूँ कि, आपके लिए किसी वस्तु के देने में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। क्योंकि मेरा समस्त पन आहाणों ही के लिए तो है। यदि में अपनी पैदा की हुई घन सम्पत्ति आप सरीले ब्राह्मणों को दे दूँ, तो मुक्ते वदा आनन्य प्राप्त हो और मुक्ते यश भी मिले।।४२॥

ततः सभार्यस्त्रजटो महामुनि-ग्वामनीकं प्रतिगृहा मोदितः । .यशोवलपीतिसुखापवृहिणी-१

स्तदाऽऽशिपः प्रत्यवदन् महात्मनः ॥४३॥

तव द्विजभेष्ठ त्रिजट, श्रपनी रत्री सहित प्रमृदित मन से पौर भी श्रसंख्य गी ले तथा वल, यश, प्रीति श्रीर सुख की वृद्धि के लिए श्रीरामचन्द्र की श्रनंक श्राशीर्वाद देता हुआ पला गया ॥४३॥

> स चापि रामः परिपूर्णमानसो महद्धनं धर्मवलेरुपार्नितम् ।

१ वृंहिसी--वर्षनी । (गो०)

नियोजयामास सुहुज्जने चिरा-द्यथाईसम्मानवचः पचोदितः ॥४४॥

श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी शुद्ध श्रौर गाढ़ी कमाई के धन को वड़े श्रादर के साथ श्रपने सुदृदों को वाँटा ॥४४॥

> द्विजः सुहृद्दमृत्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च योऽभवत् । न तत्र कश्चिन वभूव तर्पितो , यथाईसम्माननदानसम्भ्रमैः ॥४५॥

> > इति द्वात्रिश: सर्ग: ॥

उस समय ऐसा कोई ब्राह्मण, सुहृद, नौकर, निर्धन श्रीर भिज्ञक न था, जिसका यथायोग्य दान मान से सत्कार श्रीरामचन्द्र ने न किश्रा हो श्रीर जो सन्तुष्ट न हुआ हो ॥४४॥ श्रयोध्याकाण्डं का बच्चीवनाँ वर्ग पूरा हुआ।

--:o:--

त्रयस्त्रिशः सर्गः

--:0:---

दत्त्वा तु सह वैदेखा ब्राह्मणेभ्यो धनं वहु । जग्मतुः पितरं द्रप्टुं सीतया सह राधवी ॥१॥

सीना श्रीर श्रीरामचन्द्र ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिश्रा। वदनन्तर श्रीरामचन्द्र, लदमण श्रीर सीता मिलने के लिए महाराज दुशरथ के पास गए॥१॥

#### ववो गृहीते अभेपाभ्यामशोभेतां तदायुघे । मालादामभिरावछे सीतया समलङ्कृते ॥२॥

सीता जी द्वारा फूल चन्द्नादि से सजाए हुए आयुघ, जिन्हें नौकर लोग लिए हुए थे ( श्रीर जो श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे जा रहे थे ) शोमित हो रहे थे ॥२॥

ततः शायादहर्म्याणि विमानशिखराणि च । श्रिषिरुद्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत् ॥३॥

चस समय पुरवासी लोग देवताओं के मन्दिगें, रईसों के मवनों श्रीर सतखने मकानों की श्रटारियों पर चढ़ श्रीर निरुत्सुक हो उन तीनों को देखते ये ॥३॥

न हि रथ्याः स्म शक्यन्ते गन्तुं वहुजनाकुलाः । श्रारुद्य तस्मात् प्रासादात्दीनाः पश्यन्ति रायवम् ॥४॥

क्योंकि उस समय रास्तों पर लोगों की ऐसी प्रपार मीड थी कि, लोग निकल वेठ नहीं सकते थे। श्रतः लोग उच्चे मकानों की छत्तों पर वेठ श्रीर दुःखी हो, श्रीरामचन्द्र को देखते थे॥४॥

पदाति वर्नितच्छत्रं रामं दृष्टा तदा जनाः । ऊचुर्वहृविधा वाचः शोकोपहतचेतसः ॥५॥

१ प्रासादहम्यांचि—प्रासादोदेवतानाभृसुवायावासः हम्यांचि—घनिनां मन्दिराणि । (गो०) २ विमानशिखराचि—विमानं सप्तमूभि सहितंस्त । (गो०) ३ उदासीनः—निरुत्युकः । (गो०)

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> पाठान्तरे ''दुष्पेचे त्वशोमेता।''

चस समय श्रीरामचन्द्र को पैदल श्रीर छत्ररहित जाते देख, लोग श्रत्यन्त दुःखी थे श्रीर श्रनेक प्रकार की वार्ते कह रहेथे ॥४॥

यं यान्तमनुयाति सम चतुरङ्गवर्छं महत्। तमेकं सीतया सार्धमनुयाति सम लक्ष्मणः ॥६॥

कोई कहता—देखो, जिसके पीछे, यात्रा करते समय, चतुः रिक्षणी सेना चलती थी, उसके पीछे (आज) केवल सीता और लदमण ही हैं।।६॥

ऐश्वर्यस्य रसज्ञः ! सन्कामिनां र चैव कामदः । नेच्छत्येवानृतं कर्तुं पितरं धर्मगौरवात् ॥७॥

कोई कहता —जो श्रीरामचन्द्र सब ऐश्वर्यों के सुखों का श्रनुमव करने वाले श्रीर श्रर्थार्थियों को यथेच्छित धन देने वाले हैं, वे ही श्राज श्रपने कर्त्तव्यपालन के श्रनुरोध से पिता के वचन को मिथ्या करना नहीं चाहते॥॥

या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरि । तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥८॥

कोई कहता जिन सीता जी को पहिले श्राकाशचारी प्राणी भी नहीं देख सकते थे, उन्हीं सीना जी को श्राज राह चलते लोग देख रहे हैं।।=।।

टिप्पणी—इस कथन में स्वष्ट प्रतीत होता है कि, रामायणकाल में खियों के लिए पग्दे में रहने की प्रया कितनी क्टोर थी।

१ रमजः—सग्रहसुन्वज्ञ: । (रा०) २ मामिनां— ग्रर्थकाट्चिणाम् । (गो०) ३ मामदः—ग्रमीष्टधनप्रदः । (गो०) ४ घर्भगौरवात्—पितृ-शुभुग्य यचनपरण विधियत्वादि रूपघर्म विषयक बहुम,नात् । (गो०)



श्रङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसंविनीम् । वर्षमुष्णं च शीतं च नेप्यन्त्याशु विवर्णताम् ॥६॥

Z

कोई कहता—चन्द्रनादि सुगन्धिन वस्तुत्रों के लगाने योग्य जानकी वन में वर्षा, शीत, गरमी विवर्ष (शरीर का रंग श्रीर का श्रीर) कर देगी ॥६॥

श्रद्य नृनं दगरथः सत्त्वमाविष्य भाषते । न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासिवतुभिच्छति ॥१०॥

कोई कहता—निश्चय ही महाराज दशरय के निर पर पिशाच सगर है, नहीं तो ऐसे प्यारे पुत्र को वे वनवान कनी न देते॥१०॥

निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विभवासनम् । कि पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम् ॥११॥

कोई कहता—लोग श्रपने गुण्हीन पुत्र को भी घर में नहीं निकालते, फिर श्रीरामचन्द्र ने तो श्रपने सदाचरण ने यह लोक जीत लिश्रा है। प्रधात् श्रीरामचन्द्र तो संसार ने एक प्रसिद्ध सदाचारी हैं॥११॥

श्रातृशंस्यमनुक्रोगः श्रुतं शिलं विसः श्रमः । राघवं शोभयन्त्येते पद्गुणाः पुरुपर्पमम् ॥१२॥

कोई कहता—( क्वल मटाचार ही के लिए नहीं—प्रत्युत ) अहिंसा, दया, यथाविधि शास्त्राध्ययन, नस्दिभाव, टन्ट्रियों का

१ श्रुतं—म्रानुष्ठानपर्यवसाविद्यास्त्राध्ययनम् । (रा०) शीलं—म्पर्स-भावः (रा०) दमः—वाद्योग्द्रय निम्नहः । (रा०) ४ शमः— विचनिम्नहः । (रा०)

निप्रह, मन का निष्रइ इन छः गुणें से श्रीरांमचन्द्र जी शोभित हैं श्रर्थात् श्रीरामचन्द्र जी में ये छः गुण हैं ॥१२॥

तस्मात्तस्यापघातेन प्रजाः परमपीडिताः । श्रोदकानीव सत्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात् ॥१३॥

ऐसे (गुणी पुत्र) श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने से लोगों को वैसा ही महाकष्ट हो रहा है, जैसा कि, श्रीष्मकाल में जल के अभाव से जलजन्तुओं को होता है ॥१३॥

पीडया पीडितं सर्वे जगदस्य जगत्पतेः।
मृलस्येवोपवातेन द्रक्षः पुष्पफलोपगः॥१४॥

कोई कहता—जगत्पति श्रीरामचन्द्र के कष्ट से सारा संसार कष्ट पा रहा है। जैसे जड़ को काटने से फला फूला (हरा-भरा) पेड़ सूख जाता है।।१४॥

मृलं होप मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः । पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्रास्येतरे जनाः ॥१५॥

श्रत्यन्त कान्ति वाले श्रीर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र ( वृत्त के ) जड़ स्थानीय हैं श्रीर श्रन्य लोग ( उस वृत्त के ) पुष्प, फलं, पत्र, शाखा श्रादि स्थानीय हैं ॥१४॥

ने लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्नीकाः सवान्यवाः ।
 गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥१६॥

श्वनएव इम लोग भी लदमण की तरह, श्रपनी स्त्रियों को साथ ले. श्रपने भाई बन्दों संहिन, श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे शीछ जाँयगे ॥१६॥ खद्यानानि परित्यन्य क्षेत्राणि च गृहाणि च । एकदुःखसुखाः राममनुगच्छाम धार्मिकम् ॥१७॥

कोई कहता—हम लोग वाग वगीचा, खेती वारी श्रीर घर द्वार छोड़, बरावर सुख दुःख सहते हुए, धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र के पीछे पीछे जाँयगे ॥१७॥

[टिप्पणी—घर द्वार छोड़ कर जब लोग चल देंगे तब घरों की क्या दशा होगी, वही प्रजाजन आगे कहते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं, कि जब हम सब अयोध्या छोड़ चले जॉयगे, तब श्मशान तुल्य पुरी में कैकेशी शासन करें।]

समुद्धृतिनिधानानि परिध्वस्तानिराणि च ।
उपात्तधनधान्यानि हतसाराणि सर्वशः ॥१८॥
रजसाऽभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि देवतः ।
मूपकेः परिधावद्गिरुद्धवर्छराष्ट्रतानि च ॥१६॥
अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च ।
प्रनष्टवित्वकर्मे ज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥२०॥
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च ।
अस्मत्त्यक्तानि वेश्मानि केंकेयी प्रतिपद्यताम् ॥२१॥

जिन घरों को हम त्याग देंगे, उनमें घन नहीं रह जायगा, उनके आँगन दूट फूट जाँयगे, उनमें अन्न और घन रहने न

१ एकदु:खयुखा:—छमान सुखदुखा: । (गो॰) २ साराणि —शय्या-सनादीनि । (गो॰) ३ दैवतै:—गृहदैवतै: । ४ दुष्माले —राजिक दैविक स्रोभकाल: । (रा॰)

पावेगा, उनकी रमणीयता नष्ट हो जायगी, धूल गरदा भर जायगी, गृह देवता घरों से चल देंगे, मूंसे दौड़ लगाया करेंगे, घर भर में विलही विल देख पड़ेंगे, उनमे जल की वूंद भी न देख पड़ेगी, लिपाई पुताई न होने से मकान धुमेले और स्वच्छता रहित हो जॉयगे, उनमें विलवैश्वदेव, होम, जप होना चंद हो जायगा, उनमे दृटे-फूटे वरतन इधर उधर पड़े देख पड़ेंगे, मानों राजा और देंव के काप से वे दुर्दशामस्त हो रहे हो—ऐसे घरों से युक्त अयोध्या का राज्यसुख, केंकेयी भोगे ॥१८॥१६॥२०॥२१॥

> वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः । श्रस्माभिश्र परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम् ॥२२॥

(कोई कहता हमारी तो ईरवर से यह प्रार्थना है कि,) जिस वन में श्रीरामचन्द्र जी जाँय वहाँ तो नगर वस जाय छौर हमारी छोड़ी हुई यह श्रयोध्यापुरी वन हो जाय। (श्रर्थात् वन वसे श्रयोध्या उजड़े) ॥२२॥

विलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानृनि मृगपक्षिणः । त्यजन्त्यस्मद्रयाद्गीता गजाः सिंहा वनान्यपि ॥२३॥

हमारे भय से भीत हो सर्पादि खपने विलां को, मृग छौर पत्ती पर्वत शृद्धों को तथा हाथी एवं सिंह वनों को त्याग, इस खयोध्यापुरी में खाकर वसें ॥२३॥

> श्रस्मत्त्यक्तं प्रपद्यन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च । तृष्णमांसफलादानां देशं व्यालमृगद्विजम् ॥२४॥ प्रपद्यनां हि कॅकेयी सपुत्रा सहवान्यवः । गायवेषा यने सर्वे सहवतस्याम निर्द्यताः ॥२५॥

हमारी छोड़ी हुई इस प्रकार की पुरी में, जिसमें केवल घाम फूस, मॉस और फल मिल सकेंगे और जो साँगें, मृगों और पिचयों से भरी हुई होगी—केंकेबी अपने पुत्र और भाई घन्टों के सिहत राजमुख भोगे और हम सब श्रीरामचन्द्र जी के साथ चन में सुखपूर्वक वास करें।।२४॥

इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः। शुश्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेऽस्य मानसम्॥२६॥

यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार की विविध वार्ते श्रानेक लोगों के मुखों से मुनते जाते थे, तथापि उनकी इन वार्तो को मुनने से उनके मन में जरा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता था॥२६॥

स तु वेश्म पितुर्द्रार्केलासिश्खरप्रभम् । श्रमिचकाम धर्मारमा मत्तमातद्गविकमः ॥२७॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र धीरे घीरे मतवाले हाथी का तरह विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से, केलासश्द्र के ममान एवं शोभित पिता जो के भवन की श्रोर जाने लगे ॥॥

> विनीतवीरपुरुपं स प्रविश्य नृपालयम् । ददशीवस्थितं दीनं सुमन्त्रमचिद्रतः ॥२८॥

राजमहत्त के द्वार पर वीर तोग विनीत भाष से रादे थे। श्रीरासचन्द्र जी दनके पास से त्रागे दहे त्रीर धोड़ी ही दूर पर चदास मन खड़े हुए सुमंत्र की देखा ॥२=॥

> प्रतीक्षमाऐ।ऽपि जनं तदाऽऽर्त्र-मनार्वस्पः महसन्निवाय ।

## जगाम रामः पितरं दिद्दक्षुः पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीर्षुः ॥२६॥

वहाँ के लोग जो श्रीरामचन्द्र जी के श्राने की प्रतीक्ता कर रहे थे, सब के सब शोकाकुल होने के कारण खिन्न थे, उनको देख श्रीर मुसक्या, श्रीरामचन्द्र पिता को देखने श्रीर उनकी श्राज्ञा का विधिवत् पालन करने को चले जाते थे ॥२६॥

> तत्पूर्व १ मेक्ष्त्राकस्तो महात्मा रामो गमिष्यन्वनमार्वे रूपस् । व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम् ॥३०॥

निश्चित राम-वियोग-जनित दुःख से महाराज दशरथ के समीप जाने के पूर्व ऐच्चाकुमुत महात्मा श्रीरामचन्द्र ने वहे वूढ़े सुमंत्र को द्वार पर श्रपने श्रागमन की सूचना महाराज को देने के लिए, खड़ा हुआ देखा ॥३०॥

पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वनप्रवेशे कृतषुद्धिनिश्रयः । स रायवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमत्रवी-स्रिवेदयस्थागमनं तृपाय से ॥३१॥

इति त्रयख्यिशः सर्गः॥

१ तत्त्व-- नस्मात्यितुरिष्वे धीर्वेदालिकं । सुमंत्रं । (शि०)

धर्मवत्सल िता की श्राज्ञा को पूरी करने के हेतु श्रीर वन जाने का निश्चय किए हुए श्रीरामचन्द्र, सुमंत्र को खड़ा देख, उनसे वोले कि, महाराज को हमारे श्राने की सूचना दे दो ॥३१॥

श्रयोध्याकाराड का तेतीसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

चतुस्त्रिशः सर्गः

-:0:--

ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमोक्षः महान् । ज्वाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥१॥ कमलपत्र के समान नेत्र वाले, श्याम र्र्मा, उपमा रिदत

कमलपत्र के समान नेत्र वाले, श्याम श्रंग, उपमा रित श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा कि, हमारे श्राने की सूचना महा-राज को हो ॥१॥

स राममेपितः क्षिमं सन्तापकलुपेन्द्रियः।

प्रविश्य चृपति स्तो निःश्वसन्तं दद्शं ह ॥२॥

श्रीरामचन्द्र के भेजे हुए सुमत्र ने तुरन्त भीतर जा कर, वहाँ देखा कि, महाराज दशरथ शोक से विकल चर्तासे ले रहे हैं ॥२॥

१उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम् । तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम् ॥३॥

षस समय सुमंत्र ने महाराज को राहुमस्त सूर्य की तरह अयया भरमाच्छादित अपि की तरह अथवा जलरहित तड़ाग की तरह, देखा ॥३॥

१ उपरकं—राहुमस्तं। (गो॰) \* पाठान्वरे " निस्द्रो। " बा॰ रा॰ बा॰—२४ श्रालोक्य तु महामाइः परमाक्कलचेतसम् । राममेवानुशोचन्तं सूतः माझलिरासदत् ॥४॥

महापिडित सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र जी की चिन्ता से विकल श्रीर श्रत्यन्त घवड़ाए हुए महाराज दशरथ जी को देख, हाथ जोड़ कर कहा ॥४॥

तं वर्धयित्वा राजानं स्तः पूर्वं जयाशिया । भयविक्तत्रया वाचा मन्दया श्लक्ष्णमव्रवीत् ॥४॥

सुमंत्र ने प्रथम तो राजोचित श्रभिवादन किश्रा, तदुपरान्त महाराज की जय हो कह कर, श्राशीर्वाद दिश्रा। फिर डरते डरते वे धीमे स्वर से यह मधुर वचन बोले ॥४॥

थ्ययं स पुरुषच्यात्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः । त्राह्मसेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वे १ चैवोपजीविनाम् ॥६॥

हे महाराज! ये पुरुपसिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं। ब्राह्मणीं और अपने नीकरों चाकरों को धन और सामान दे ॥६॥

स त्वां परयतु भद्रं ते रामः मत्यपराक्रमः । सर्वान्सुहृद श्रापृच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्षते ॥७॥

र्थार सब सुहजनों से विदा हो, सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्र श्रापके दर्शन करने के लिए श्राप हुए हैं ॥७॥

गमिष्यति महारएयं तं पश्य जगतीपते । दृतं राजगुर्णेः सर्वेरादित्यमिव रश्मिभः ॥८॥

<sup>?</sup> वर्षायत्वा—सम्यूच्य । (रा०) २ सर्वे—गृहोपकर्सादिकं । (गो०)

जिस प्रकार सूर्य भगवान् श्रपनी किरणों से सुशोभित होते हैं, वैसे ही श्रीरामचन्द्र भी विविध प्रकार के राजांचित गुणों से शोभित हैं। वे श्रव शीव्र ही द्रष्टकवन को जॉयने। सो हे पृथ्वी नाथ! श्राप उनको दर्शन दीजिए ॥=॥

स सत्यवादी धर्मात्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः।

श्राकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम् ॥६॥ सुमंत्र के ये वचन सुन, सत्यवादी, धर्मात्मा, गम्भीरता में समुद्र के समान श्रीर श्राकाश की तरह निर्मल, महाराज दशरथ ने कहा ॥६॥

सुमन्त्रानय मे दारान्ये केचिदिह मामकाः । दारेः परिष्ठतः सर्वेद्रेप्डमिच्छामि राघत्रम्\* ॥१०॥

हे सुमंत्र! इस घर में मेरी जितनी स्त्रियाँ हैं, उन सब को पहले बुला लो। मैं उन सब के सिंहत श्रीरामचन्द्र को देखना चाहता हूँ ॥१०॥

सोऽन्तः पुरमतीत्यंत्र स्त्रियस्ता वाक्यमद्यतीत् । श्रायां ह्वयति वो राजाऽगम्यतां तत्र मा चिरम् ॥११॥ यह सुन सुमत्र भीतर गए श्रीर खियों से वोले कि, महाराज श्रापको बुलाते हें—शोद्र श्राहए॥११॥

एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृपात्तया । मचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराताय् शासनम् ॥१२॥

जब सुमन्न ने उन सब सियों को इस प्रकार महाराज की आज्ञा सुनाई, तब अपने पति की आज्ञा से वे महाराज के पास जाने की तैयार हुई ॥१२॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—''घार्मिकम् ।''

श्रर्थसप्तशतास्तास्तु प्रमदास्ताम्नलोचनाः । कोसल्यां परिवार्याथ शनैर्जग्मुर्धतत्रताः ॥१३॥

साढ़े तीन सौ स्त्रियाँ जिनके नेत्र श्रीरामचन्द्र जी के वियोग-जन्य दु:ख के कारण रोते रोते लाल हो गए थे, कौसल्या को घेर कर धीरे धीरे महाराज के पास गईं ॥१३॥

श्रागतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः। उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्॥१४॥

जब महाराज ने देखा कि, सव स्त्रियाँ आ गई, तव उन्होंने सुमंत्र को आज्ञा दी कि, हे सुमंत्र ! मेरे पुत्र को ले आओ ॥१४॥

स स्तो राममादाय लक्ष्मणं मथिलीं तदा । जगामाभिमुखस्तूणं सकाशं जगतीपतेः ॥१५॥

तव सुमंत्र जी श्रीरामचन्द्र, लदमण श्रीर सीता को साथ ले, शीव्र महाराज के निकट चले ॥१४॥

स राजा पुत्रमायान्तं दृष्टा दृ्रात्कृताञ्जलिम् । उत्पपातासनाचृर्णमार्तः स्त्रीजनसंदृतः ॥१६॥

उस समय, महाराज दूर ही से हाथ जोड़े हुए श्रीरामचन्द्र को श्राते देख, तुरन्त पलंग छोड़, खियों सहित उठ खड़े हुए॥१६॥

सोऽभिदृद्राव वंगेन रामं दृष्ट्वा विशांपतिः । तमसम्याप्य दुःस्वार्तः पपात भ्रुवि मूर्छितः ॥१७॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र को देख उनकी श्रीर वड़े वेग से दीहे; फिन्तु श्रीरामचन्द्र के पास तक न पहुँच, बीच ही में दु:की होने के फारण मूर्छित हो, घरणी पर गिर पड़े ॥१७॥ तं रामोऽभ्यपतिक्षमं लक्ष्मणश्च महारयः । विसंत्रमिव दुःखेन सशांकं नृपति तदा ॥१८॥ यह देखं श्रीरामचन्द्र श्रीर लक्ष्मण ने बड़ी तेजी से दौड़ कर, दुःख श्रीर शोक से चेण्टाशून्य-से हुए महाराज को उठा लिश्रा॥१८॥

स्त्रीसहस्रनिनाद्य संज्ञे राज्येश्मिन । हा हा रामेति सहसा भूपणध्यनिमूर्छितः ॥१६॥

उस समय वह राजभवन सहस्रों स्त्रियों के विलाप से भर गया और उनके आभूपणों की कनकार का शब्द उस रोने पीटने के कोलाहल में दव गया ॥१६॥

तं परिष्वज्य वाहुभ्यं तावुभौ रामलक्ष्मणा । पर्यङ्को सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन् ॥२०॥

श्रीरामचन्द्र श्रीर लदमण ने दोनों भुजाश्रों को परइ फर श्रीर सीता सिहत रोते रोते महाराज को ले जा कर, पलंग पर बैठाया ॥२०॥

श्रथ रामो म्रहूर्तेन लन्थसंइं महीपतिम् । उवाच प्राञ्जलिभूत्वा शोकार्णवपरिष्तुतम् ॥२१॥

जब एक मुहूर्त्त वाद महाराज सचेत हुए, तब शीरामचन्द्र जी शोकसमुद्र में दूवे हुए महाराज दशरथ से हाथ जोड़ कर बोले ॥२१॥

श्रापृच्छे त्वां महाराज सर्वेपामीश्वरोऽसि नः। मस्यितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्॥२२॥

१ कुश्लेन चलुपेतिरोप:। (गो०)

हे महाराज ! मैं आपसे विदा होने आया हूँ। आप हम सबके स्वामी हैं। अब मैं द्रहकवन को प्रस्थान करता हूँ। अब आप मेरी और एक वार कुपादृष्टि से देख तो लें ॥२२॥

लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम् । कारणैर्वहुभिः १तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः ॥२३॥

लदमण श्रोर सीता को भी मेरे साथ जाने की श्राज्ञा दीजिए, क्योंकि मैंने श्रानेक कारण वतला, इन दोनों ही को मना किश्रा, परन्तु ये दोनों यहाँ रहने को राजी ही नहीं होते ॥२३॥

श्रनुजानीहि सर्वानः शोकग्रुत्स्रज्य मानद । लक्ष्मणं मां च सीतां च मजापतिरिव मजाः ॥२४॥

णद्रमण मा च साता च मणापातास्य मणाः ॥२०॥ यो ने मनामन् । कोन को गरिन्याम कर का यन को नैसे ह

सो हे महाराज ! शोक को परित्याग कर, हम सब को वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी प्रजा को आज्ञा देते हैं ॥२४॥

मतीक्षमारामन्यग्रमनुज्ञां जगतीपते: ।

**ख्वाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् ॥२५॥** 

तव महाराज दशरथ व्यवता रहित श्रपने पुत्र को वन जाने की आज्ञा की प्रतीचा करते जान, उनकी श्रोर कृपापूर्ण दृष्टि से देख, वोले ॥२४॥

श्रहं राघव केंकेय्या वरदानेन मोहितः? । श्रयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम् ॥२६॥ हे रामचन्द्र ! मुक्ते केंकेयी ने वरदान द्वारा घोखा दिश्रा है। सो तुम मुक्ते वॉब कर (गिरफ्तार कर) वलपूर्वक श्रयोध्या के राजा बनो ॥२६॥

१ वप्यै:--परमार्थै: । (गो॰ ) २ मोहित:--विज्ञत: । (गो॰ )

एवम्रको नृपतिना रामो धर्ममृतांवरः । मत्युवाचाञ्जति कृत्वा पितरं वाक्यकोविदाः ॥२७॥

महाराज का यह वचन सुन धर्मघुरन्धर श्रीर वातचीत करने में पटु श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़ कर, पिना से योले ॥२०॥

भवान्वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपतं पितः। श्रहं त्वरण्ये वतस्यामि न मे कार्यं त्वयाञ्चनम्॥२८॥

हे महाराज ! (परमात्मा करें) आप आगे और भी हजारों वर्षों की आयु पा कर, पृथ्वी का पालन करते रहें। मैं आपको मिश्यावादी बनाना नहीं चाहता। मैं अवश्य बन में बास करूँगा ॥२=॥

नव पश्च च वर्षाणि वनवासे विहत्य ते। पुनः पादौ ग्रहीप्यामि मतिज्ञान्ते नराधिप ॥२६॥

हे महाराज ! वन में १४ वर्ष विता फीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, पुनः आपके दोनों चरणों को पकडूँगा। प्रथवा प्रणाम कहँगा॥२६॥

रुदन्नार्तः पियं पुत्रं सत्यपागेन संयतः । कैकेटया चोद्यमानस्तु मियो राजा तमव्रवीत् ॥३०॥

सत्यरूपी पाश में वेंचे, श्रीर इशारे से केंकेवी द्वारा प्रेरित हो, महाराज श्रार्त हो श्रीर रोदन करते हुए श्रीरामचन्द्र की से बोले ॥३०॥

१ मिय:--रहिंख। (गो॰)

श्रेयसे<sup>१</sup>वृद्धये<sup>२</sup>तात पुनराग़मनाय च । गच्छस्वारिष्ट<sup>३</sup>मन्यग्रः पन्थानमक्कतोभयम् ॥३१॥

हे वत्स ! पारलौकिक सुख और इस लोक के यश आदि फल की प्राप्ति तथा फिर यहाँ लौट आने के लिए तुम अन्यम मन से वन जाओ। मार्ग में तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें किसी भी वनैले जीव जन्तु का भय न हो ॥३१॥

न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । विनिवर्तयितुं दुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥

हे श्रीरामचन्द्र ! तुम सत्य के पालन में तत्पर श्रीर घर्मकार्य करने में दत्तचित्त हो, श्रतः तुमको इनसे हटा कर, दूसरे मार्ग पर चलाने की बुद्धि (केवल मुर्मामें नहीं प्रत्युत ) किसी में भी नहीं है ॥३२॥

श्रद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा। एकाहदर्शनेनापि साधु४ तावच्चराम्यहम्४ ॥३३॥

परन्तु श्राज की रात तो किसी तरह रह जाश्रो। भला एक दिन तो श्रीर तुम्हारे साथ रहने का सुख मैं भोग लूँ॥३३॥

मातरं मां च सम्पश्यन्वसेमामद्य शर्वरीम् । तर्षितः सर्वकामः ७त्वं श्वः काले नसाधियध्यसि ॥३४॥

१ श्रेयमे—पारलोकिङफलाय। (गो०) २ वृद्धये—ऐहिकफलाय। (गो०) ३ ऋरिष्टं—शुमं। (गो०) ४ साधु:—मुखं। (गो०) ५ चरामि—वमामि। (गो०) ६ तर्पितः—ममातृतिप्राप्तः। (शि०) ७ सर्वेकामैः— इन्द्राविषयम्नैः। (शि०) ८ काले—प्रातःकाले। ६ माघियविष्यमि—गिम-प्रितः। (गो०)

मेरी श्रीर श्रपनी माता की श्रीर देखो श्रीर श्राज की रात यहीं रह जाश्री। रात में में श्रपनी साथ पूरी कर लूंगा, तप तुम सबेरा होते ही कल वन चले जाना ॥३४॥

दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव त्वया । मत्प्रियार्थं श्रियांस्त्यक्त्वा यद्यासि विजनं वनम् ॥३४॥

हे वत्स ! तुम ऐसा दुष्कर काम कर रहे हो जैमा और कोई नहीं करेगा ।क, हमारा परलोक वनाने के लिए तुम ध्रपने सब प्यारे जनों को छोड़, विजन वन को जाते हो ॥३४॥

न चैतन्मे मियं पुत्र शपे सत्यंन राघव । छन्नया<sup>२</sup> चलित<sup>३</sup>स्त्वस्मि स्त्रिया छन्नाग्निकरूपया ॥३६॥

है वत्स ! मैं सत्य की शपथ खा फर कहता हूँ कि मुक्ते तुम्हारा वन जाना कभी श्रमिमत नहीं है। पर क्या करूँ—उन केंक्रेयी की जो भरम से छिपी हुई श्राग की तरह (भयद्भर) है, छल भरी वाल में मैं कुस गया ॥३६॥

> वश्चना या तु लन्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि । श्रनया वृत्तसादिन्या केकेन्याऽभिष्ठचोदितः ॥३७॥

में कुलकलिंद्धनों के वेथी के जिस हमजाल में एस गया हैं, उसे तुम इसके कहने में श्रा, पार फर्गना चाहते हो। श्रधान में वो इसकी यावों में फसा ही हूं, तुम क्यों फसते हो, या में वो इसके घोले में श्रा चुका, तुम इसके धोले में क्यों श्राते हो ?॥३७॥

१ मित्रयार्थे—ममपरलोकप्रियार्थे । (गो॰) २ ह्यापा—मृदाभि-• प्रायया। (गो॰) ३ चलित:—स्वाधीनत्वाचलनं प्राप्तः। (गो॰)

न चैतदाश्वर्यतमं यस्त्वं ज्येष्टः सुतो मम । श्रपानृतकथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि ॥३८॥

हे वत्स! इसमें आश्चर्य की कोई वात नहीं कि तुम मेरे ब्येष्ठपुत्र हो, श्रतः तुम श्रपने पिता को सत्यवादी ठहरायां चाहते हो ॥३८॥

श्रय रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम् । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दोनो वचनमन्नवीत् ॥३६॥

इस प्रकार श्रित दुःखी पिता के वचन सुन लद्मणसहित श्रीरामचन्द्र जी दीन हो वोले ॥३६॥

प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्यदास्यति । श्रपक्रमणमेवातः सर्वकामरहं हुणे ॥४०॥

हे पिता! (यदि मैं श्रापके कथनानुसार रह भी जाऊँ तो) श्राज मुक्ते राजोचित सब पटार्थ व सुख यहाँ मिल जायँगे; किन्तु कल मुक्ते ये पदार्थ कीन देगा श्रतः में श्रव सब के बदले श्रापसे तुरन्त वन जाने को श्राज्ञा माँगता हूँ ॥४०॥

[टिप्पणी—"तिलक" टीकाकार ने इस कोक के प्रथम पाद का अर्थ यह किया है, श्राज वन जाने से प्रतिशापालन किपी जो पुराय फल मुक्ते प्राप्त होगा वह फल कल काने से कंगी प्राप्त नहीं हो सकता। "श्रद्य प्रयागी-मति यान्गुग्यान् प्रतिशापालनज्ञधर्मरूपान् प्रारप्यामि श्वोगमने कम्तान्दा-स्पति प्रत्युनाधर्मएव" [

> इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । मया त्रिस्छा वसुधा भरताय प्रदीयताम् ॥४१॥



श्रव श्राप मेंगे छोड़ी हुई घन घान्य श्रीर मनुष्यों से मरी पूरी श्रीर विविध राज्यों से घिरी पृथिवी मरत को दे हीजिए ॥४१॥

वनवासकृता बुद्धिन च मेञ्च चलिष्यति । यस्तुष्टेन वरो दत्तः केकेय्ये वरद त्वया ॥४२॥

क्यों कि मैंने वन जाने के विषय में जो निश्चय किया है वह दल नहीं सकता। है वरद ! श्रापने सन्तुष्ट हो ऐमा वर केंक्यी को दिशा है ॥४२॥

[टिप्पणी-यहाँ श्रीराम का दशरथ को 'त्वया' कहना राटक्सा है क्योंकि श्रीराममर्थाः। पुरुषोत्तम प्रख्यात है।

दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पार्थिव । श्रद्धं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन ॥४३॥

श्रतः हे पृथ्वीनाय ! श्राप सुमे श्राहा दीविए श्रीर श्राप सम्पूर्णतः सत्यप्रतिल हूविए । श्रापने जैमी श्राहा दी है, तदनुमार मैं उसका पालन करूँगा ॥४३॥

चतुर्दश समा वत्स्ये वने वनचर्रः सह।

मा विमशों वसुमती भरताय पदीयताम् ॥४४॥

में तपस्त्रियों के साथ चौदह वर्षी तक वन में रहूँगा। श्राप भरत को राज्य देने का विचार मत पलटिए ॥४४॥

न हि मे काङ्क्षितं राज्यं मुखमात्मनि वा प्रियम्। यथानिदृशं कर्तुं व तर्वव रघुनन्दन ॥४५॥

क्योंकि आपकी आज्ञा पा प्रतिपालन करने के समान मुसे न वो राज्य की चाइना है और न मेरे मन में किमी सुरा की टी चाइना है ॥४४॥

१ भारमनि-मनिख। (गो॰)

श्रपगच्छतु ते (१) दुःखं मा भूवीष्पपरिष्तुतः। न हि सुभ्यति दुर्घर्षः समुद्रः सरितां पतिः॥४६॥

श्राप रुद्दन न कीजिए श्रौर दुःखी न हूजिए। भला निदयों का स्वामी दुर्घर्ष समुद्र भी कहीं चुन्ध होता है! ॥४६॥

नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मैथिलीम् । नैव सर्वानिमान्कामान्न संग नैव जीवितम् ॥५७॥

हे महाराज ! श्रधिक तो मैं क्या कहूँ ! मैं राज्य, सुख, जानकी, भोग, रवर्ग—यहाँ तक कि, मैं श्रपना जीवन भी नहीं चाहता ॥४०॥

त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुपर्पभ ।

मत्यक्षं र तव (!) सत्येन सुकृतेन च ते (!) शपे ॥४८॥

किन्तु हे पुरुपोत्तम! में मिध्याभाषण से छुड़ा, श्रापको संत्य-वादी करना चाहता हूँ। श्राप देवता रूप हैं, श्रापके सामने में श्रपने सुकृत श्रीर सत्य की शपथ खा कर, ये वातें कह रहा हूँ। मेरे इस कथन में जरा सा भी भूठ या बनावट नहीं है।।४८॥

न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमि प्रभो । न शोकं धारयस्त्रंनं न हि मेऽस्ति विपर्ययः ॥४६॥

हे तात ! हे प्रभो ! (रात भर की क्या चलाई) में श्रव एक चए भी यहाँ नहीं ठहर मकता। (मेरी श्रापसे प्रार्थना है कि,) श्राप मेरे लिए श्रधीर नहीं। क्योंकि वनयात्रा मम्बन्धी मेरे सङ्क्ष में श्रव तिल भर भी श्रन्तर नहीं पड़ सकता॥४६॥

१ प्रत्यद्य-प्रत्यद्यदेवभृतस्य तवम्रश्चियो । (गो॰)

श्रर्थितो द्यस्मि कॅकेय्या वनं गच्छेति राघव । यया चोक्तं त्रजामीति तत्सत्यमञ्जूपालये ॥५०॥

जब केंक्रेयी ने सुमसे कहा कि, रामचन्द्र तुम वन जाछो, तम मैंने कहा कि श्रव्छा मैं वन जाता हूँ। श्रतप्य श्रपने इस कथन के सत्य का भी पालन करना मेरे लिए श्रनिवार्य है। ११०॥

> मा चोत्कर्णा कृया देव वने रंस्यामहे वयम् । प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुननादिते ॥५१॥

हे देव ! श्राप जरा भी न घयड़ायें। मैं ऐसे वन में रहूंगा जहाँ शान्त चित्त हिरन विचरते हैं श्रीर श्रमेक प्रशार के पृंद्यों की वीलियाँ सुनाई पड़ती हैं ॥४१॥

> पिता हि देवतं तात देवतानामपि स्मृतम् । तस्मादेवतमित्येव करिष्यामि पितृवेचः ॥५२॥

हे तात ! विता देवताओं के भी देवता होते हैं। श्रव: त्यापरो परम देवता समम, में श्रापकी श्राता का पालन करूगा ॥४२॥

चतुर्दशमु वर्षेषु गतंषु नरसत्तम । पुनद्रेद्दयसि मां प्राप्तं सन्तापोऽयं विग्रुच्यताम् ॥५३॥

हे नरसत्तम ! जब चीदह वर्ष पूरे हो आँयने, तब मैं फिर यहाँ भा ही जाऊँगा। श्रतः श्राप मेरे लिए श्रव दुःस्ता न हों । ४३॥

येन सन्स्तम्भनीयोऽयं सर्वो वाष्पगलो जनः। स त्वं प्ररुपशार्द्ल किमर्यं विक्रियां गतः॥५८॥ इस समय आपको उचित है कि, इन लोगों को जो रदन कर रहे हैं समका युक्ता कर शान्त करें। सो हे पुरुपसिंह! आप (इस समय) स्वयं दुःखी क्यों हो रहे हैं? (अर्थात् आपका कर्त्तव्य है कि, आप इन लोगों को समकावेंन कि स्वयं रद्न करें)॥४४॥

> पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विस्रष्टा भरताय दोयताम्। अहं निदेशं भवतोऽजुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्॥५५॥

में अयोध्यापुरी और पृथिवी के राज्य को छोड़ कर जाता हूँ। आप इसे भरत को दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ, बहुकाल तक वनवास करने के लिए जाऊँगा ॥४४॥

> मया निस्छां भरतो महीमिमां सर्शेलखण्डां सपुरां सकाननाम्। शिवां सुसीमा मनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं तृपत तथास्तु तत्॥ १६॥

पर्वतों और वनों से शोभायमान, नगर और प्रामों से भरी पूरी श्रीर राजकल्या एकारिए इस पृथिवी का भरत जी वंशमर्थादा के श्रनुसार केवल शासन करें, यह इसलिए कि जिससे श्रापन जैसा कहा है वैसा ही हो। श्र्यात् श्रापका दिश्रा हुआ। वरदान सत्य हो। (इससे यह ध्वनि निकलती है कि,

१ शिवासु—राजरल्थायकारखीयु । (शि॰) २ शीमासु—मनुवंश मयांदा मुसंश्यिते भरतः। (शि॰)

श्रीरामचन्द्र जी राज्य पर श्रपना स्वत्व नहीं छोड़ रहे, किन्तु पिता की श्राज्ञा का पालन करने को, श्रस्थायी रूप से भरत को शासन सार सात्र दे रहे हैं। इसी के श्रनुसार भरत जी ने सी नन्दित्राम में रह कर, प्रतिनिधि रूप से १४ वर्षों तक राज्य किन्ना था) ॥४६॥

न मे तथा पार्थिव दीयते मनो
महत्सु कामेषु न चात्मनः भिये।
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते
व्यपैतु दुःखं तव मत्कृतेऽनय।।५७॥

• हे राजन् ! मुक्ते श्रन्छी श्रन्छी भोग की व मुगकर वग्तुश्री की रुचि नहीं है। न मुक्ते किसी प्रीतिकर वस्तु की चाहना है। मुक्ते तो केवल सज्जनों की सराही हुई खापकी खाला का पालन करना (सव से वढ़ कर) रुचिकर है। श्रतः मेरे लिए आपगो जो दु:ख हो रहा है, उसे त्यागिए ॥१७॥

तदद्य नेवानघ राज्यमन्ययं न सर्वकामान्न सुखं न मेंचिलीम्। न जीवितं त्वामनृतेन योजयन्-नृषीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा।।५८॥

हे राजन् ! श्रापको मिथ्यवादी सिद्ध करना, तो श्रद्य्य राज्य, न श्रुत्तनीय सुख सम्पत्ति, न पृथिवी, न जानकी श्रीर न श्रपना जीवन ही सुमे अपेक्ति हैं। किन्तु में तो यह चाहता हूँ कि, श्रापका सत्यव्रत पूरा हो। श्रथीन् श्राप मंसार के श्राने सत्य-वादी कहलाते रहें॥ ४८॥ फलानि मूलानि चं भक्षयन्वने गिरींश्र पश्यन् सरितः सरांसि च। वनं प्रविश्येव विचित्रपादपं सुखो भविष्यामि तवास्तु निर्दृतिः ।।५६॥

में फलों मूलों को खा श्रीर पर्वतों, निदयों एवं सरोवरों को देखता हुश्रा, भाँति भाँति के वृत्तों से परिपूर्ण वन में जा, सुख होऊँगा। श्राप प्रसन्न हूजिए ॥४६॥

एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः
शोकेन र दुः लेन र च ताम्यमानः।
श्रालिङ्गच पुत्रं सुविनष्टसं को
मोहं गतो नैव चिचेष्ट किश्चित्।।६०॥

यह सुन महाराज दशरथ, क्लेशित एवं शोक तथा दुःख से सन्तप्त हो, श्रीरामचन्द्र को हृदय से लगा, मूर्छित हो, भूमि पर गिर पड़े। उस समय उनको कुछ भी होश न रहा। वे मोह को प्राप्त हुए ॥६०॥

> देन्यस्ततः संरुरुद्धः समेता-स्तां वर्जियत्वा नरदेवपत्नीम् । रुद्दन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छाः हाहाकृतं तत्र वभूव सर्वम् ॥६१॥ ॥ इति चर्ठिक्षः सर्गः॥

१ निर्दं तिः—मुन्दं । (गो०) २ शोकः—त्वग्दाहोत्पादकः शोकः । (गो०) १ दुःसं—ऋन्तर्क्ययोत्पादकं । (गे।०) ४ निचचेष्ट—त्रचेष्टतेस्म । (गे।०)

कैकेयी को छोड़े वहाँ श्रीर जितनी रानियाँ थीं वे सब की सब विलाप कर रोने लगी। बूढ़े सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। राजभवन में सर्वत्र हाहाकार मच गया ॥६१॥

श्रयोध्याकारह का चौतीसर्या सर्ग पूरा हुआ।

o:—

पञ्चत्रिंशः सर्गः

**--::-**

ततो निर्वृय सहसा शिगे निःश्वस्य चामऋत् । पार्खि पार्खा विनिष्पिप्य दन्तान्कटकटाप्य च ॥१॥

पाणि पाणा विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटाप्य च ॥१॥ तदनन्तर (कुछ कान वाट सुमंत्र की मूर्छा भज हुई ) वे क्रीय से अधीर हो, वारंबार लंबी लर्ब नॉन लेने लगे, टॉन किट-

किटाने लगे श्रीर एथ मलने लगे श्रीर सिर पीटने लगे ॥१॥ लोचने कोपसंरक्ते वर्णं १ पूर्वोचितं रे जहत् ।

कोराभिभूतः सहसा सन्तापमञ्चमं गतः ॥२॥

मारे कोय के उनकी दोनों आंदों लाल हो गई, शरीर पा रंग बदल गया। सहमा कोध के यश वर्ती हो, वे यहुद दुःगी हुए ॥२॥

> मनः भ समीक्षमाण्य सूतो दशरयस्य सः। कम्यम्बन कैकेय्या हृदयं वाक्झरेः शितः ॥३॥

१ वर्णे—देहकान्ति । (गो०) २ पूर्वेन्वतं—पूर्वास्यस्तं । (गो०) । अ मनः समील्माणः—दैकेवीविषयस्नेहरिहतं । (गो०) अ मनः समील्माणः—दैकेवीविषयस्नेहरिहतं । (गो०)

बा॰ रा॰ अ०--- २४

यह देख कर कि महाराज दशरथ के मन में कैकेयी का अब कुछ भी छादर नहीं रहा— सुमंत्र वाण के समान तीच्ण वचनों से कैकेयी के हृदय को छेद कर मानों कँपाने लगे।।३॥

१वाक्यवज्ञेरनुपर्मिर्निभिन्दिन्वव<sup>२</sup> चाशुगैः। कैकेय्याः सर्वमर्माणि<sup>३</sup> सुमन्त्रः प्रत्यभापत ॥४॥

जिस प्रकार तेज वाण शरीर में पैठ शरीर के मर्मस्थलों को चीर कर खोल देता है, उसी प्रकार सुमत्र ने वचन रूपी वाणों से कैंकेयी के वे दोप प्रकट किए, जो बड़े मर्मस्पर्शी थे श्रर्थात् कैंकेयी के मन में चुमते थे ॥४॥ '

यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम् । भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥५॥ न ह्यकार्यतमं किश्चित्तव देवीह विद्यते । पतिर्झी स्वामहं मन्ये कुल्राशीमपि चान्ततः ॥६॥

सुमन्त्र ने कहा, हे देवि ! तूने अपने पित महाराज दशरथ -ही को, जो चराचर जगत के पालन पोपण करने वाने हैं, त्याग दिखा, तब तेरे लिए (संसार में) श्रीर कीन सा श्रनकरना काम करने को वाकी रहा। इसीसे में तुमे न केवल पित की हत्या करने वाली, प्रत्युत कुल का नाश करने वाली भी मानता हूँ ॥।।।।।।

यनमहेन्द्रमिवाजय्यं दुष्पकम्प्यमित्राचलम् । महोद्धिमिवाक्षोभ्यं सन्तापयसि कर्मभिः ॥७॥

१ वानगर्जः—वाक्षरे: । (भि०) २ निर्मिन्दन्—प्रकाशयन् (गो०) ३ मर्नारिं — नर्मनुल्यान्दोप न् । (गो०)

जो महाराज दशरथ, इन्द्र के ममान अजेय और पर्वन की तरह कभी चोम को प्राप्त न होने वाले हैं उनको तू अपनी करन्तों से सन्तप्त कर रही है ॥७॥

> माञ्चमंस्या दशरयं भर्तारं वरदं पतिम् । भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिप्यतं ॥८॥

कैंकेयां ! तू ऐसे वर देने वाले अपने स्वामां महाराज हश्तरथ का अपमान मते कर। क्योंकि करोड़ पुत्रों के स्नेह में भा बद्फर, को के लिए अपने पति की इच्छानुसार चलना है ॥=॥

यथावयो हि राज्यानि प्राप्तुवन्ति नृपक्षये। इक्ष्वाकुकुत्तनाथेऽस्मिस्त्रस्तोपयितुमिच्छमि ॥६॥

देख, राजा के मरने पर राज्य का मालिक ('प्रवन्धानुमार) ज्येष्ठ पुत्र होता है। इस प्राचीन (इदयाकुकुन की) प्रधा को इदयाकुकुन के स्वामी महाराज दशरध के जीविन रहते ही तू (भरत को राज्य दिला कर) मेंट देना चाहनी है ॥ ह॥

राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम् । वयं तत्र गमिप्यामो यत्र रामो गमिप्यति ॥१०॥

श्रव्ही वात है—तेरा पुत्र भरत राज्य करे, हम लोग नो वरी जाँगो, जहाँ श्रीरामचन्द्र जाँगो ॥१०॥

न हि ते विषये किथिह्वाह्मणां वस्तुमहित । तादशं त्वममर्यादमद्य कर्म चिकीर्पसि ॥११॥

<sup>्</sup>र १ विषये—देशे । (गो॰) २ ज्ञाद्मश्रदित छन्पुरपमात्रीयलदग्रा । (१९८८)

तेरे पुत्र के गाउय में कोई भी भला श्रादमी न रह जायगा। क्योंकि तू श्रमर्यादा का काम करने पर उतारू है ॥११॥

श्राश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् । श्राचरन्त्या न विवृताः सद्यो भवति मेदिनी ॥१२॥

मुक्ते वड़ा श्रारचर्य है कि, तेरे इस दुष्टाचरण को देख, फौरन खमीन क्यों नहीं फट जाती ॥१२॥

रमहाब्रह्मर्पिस्ट्राः हि ज्वलन्तो ।

धिग्वाग्द्रा न हिंसन्ति रामप्रवाजने स्थितास् ॥१३॥

जब तू श्रीरामचन्द्र को वनवास देने को उद्यत हुई है, तब विसन्ठादि महर्पियो का तीत्र श्रीर मयक्कर धिक्कार रूप वाक्दंड (शाप) तुमे नष्ट क्यों नहीं कर डालता ॥१३॥

श्राम्नं बित्वा कुठारेण निम्वं परिचरेत्तु यः । यर्थंनं पयसा सिश्चेनेवास्य मधुरो भवेत् ॥१४॥

कौन ऐसा (मूर्ख) मनुष्य होगा, जो मधुर फल देने वाले श्राम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट, उस कडुवे नीम के पेड़ को खींचेगा, जो दूध से सींचने पर भी, कभी मीठे फल नहीं दे सकता ॥१४॥

> मिभातं हि ते मन्ये यथा मातुस्तयेव च । न हि निम्यात्मयेत्साँद्रं लोके निगदितं वचः ॥१५॥

१ विष्टता—नावदीया । (गो०) २ महाब्रह्मपिमि:—विष्ठादिमि:। (गो०) ३ ज्वलन्त:—तीना:।

<sup>\*</sup> पाठान्वरे—"चुम्टा वा ।"

लोग जो कहा करते हैं कि, नीम के युन्न से शहद नहीं चूना, सो इसे में भी मानत हूं। यही कारण है कि, तेरी माता जैशी थी बैसी ही तू निकली ॥१४॥

> तव मातुरसदृग्राहं विद्यः पूर्वं यथा श्रुतम् । पितुस्ते वरदः कश्चिद्दां र वरमनुत्तमम् ॥१६॥

तेरी माता का पापकर्म मुक्ते मालूम है, मैं पटले उसे उथों का त्यों सुन चुका हूँ। किसी वरदान देने वाले योगी गन्ध्यं ने तेरे पिता को एक यह उत्तम वर दिखा था ॥१६॥

सर्वभूतरुतं र तस्मात्सञ्जर्भे वसुधाधिपः ।

तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥१७॥

कि, तुम सब जीवों की घोली समम जिन्ना करोगे। इस वर के प्रभाव से तेरे पिता पित्तयों की भी योली सममने लगे॥१७॥

ततो जुम्भस्य शयने विरुतादृशूरिवर्चसः ।

पितुस्ते विदितो भावः स तत्र वहुधाहसत् ॥१८॥ तेरे पिता एक बार लेटते समय खत्यन्त पमकदार (प्रयोत्)

सुनहत्ते रंग की एक चेंटी की वातचीत सुन और उसका पाराय समम बहुत हुंसे ॥१८॥

तत्र ते जननी कुद्धा मृत्यु पाशमभीप्सती ।

हासं ते तृपते साम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत् ॥१६॥

इस पर तेशी माता बहुत क्रुद्ध हुई श्रीर श्रपनी जान दे देने की धमकी देती हुई घोली—हे राजन्! में तुरहारे हुँमने का कारण जानना चाहती हूँ ॥१६॥

१ कश्चित्—योगीगन्धर्व इतिधनम् । (गो०) २ दर्त—शब्द । (गो०) ३ जुम्भस्य—विवीलिकाविशेपस्य । (गो०)

नृपथोत्राच तां देवीं देवि शंसामि ते यदि । ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥२०॥

इस पर राजा ने कहा, हे देवि! यदि मैं अपने हँसने का कारण कहूँ, तो मैं तुरन्त मर जाऊंगा। इसमें सन्देह नहीं है ॥२०॥

माता ते पितरं देवि ततः केकयमब्रवीत्। शंस मे जीव वा मा वा न मामपहसिष्यसि ॥२१॥

यह सुन तेरी माता अपने पति राजा केकय से बोली — तुम चाहे जीश्रो चाहो मरो, किन्तु अपने हॅसने का कारण मुमे बत-लाश्रो। क्योंकि (यदि तुम मर भी गए तो) आगे फिर तो मेरा उपहास न करोगे ॥२१॥

पियया च तयोक्तः सन्केकयः पृथिवीपतिः। तस्मे तं वरदायार्थं कथयामास तत्वतः॥२२॥

प्यारी रानी के इस प्रकार कहने पर (हठ करते) राजा केकय ने वह सारा हाल जा कर, वर देने वाले योगी से कहा ॥२२॥

ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । म्रियतां ध्वंसतां १ वेयं मा क्रयास्त्वं महीवने ॥२३॥

तव उस वर देने वाले माधू ने राजा से कहा—हे राजन्!
तेरी रानी भने ही मर जाय या श्रपने वाप के घर चली जाव, पर
तू ऐसा कमी मत करना ॥२३॥

१ ध्वंमनांश—(क) स्विपत्रादिसमीपं गच्छतु। (रा०); (स) स्वाधिकारात्रच्युनास्यात्। (गी०)

स तच्छुत्वा वचस्तस्य मसन्नमनसो तृपः । मातरं ते १निरस्याग्च विजहार कुवेरवत् ॥२४॥

यह धुन, राजा केकच ने प्रसन्न मन से तेरी माता का परि-त्याग कर दिश्रा श्रीर स्वयं कुनेर की तरह विहार करने लगा ॥२४॥

तथा त्वामि राजानं दुर्जनाचरिते पथि । श्रसद्व्याहिममं मोहात्कुरुपे पापदिनि ॥२४॥

हे पापिण्ठा ! इसी प्रकार तू भी दुर्जनों के मार्ग का श्रातुसरण कर, महाराज को धोखा दे कर, उनसे दुरा काम करवाती है ॥२४॥

सत्यश्राद्य प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा ।
 पितृन्समनुजायन्ते नरा मात्ररमङ्गनाः ॥२६॥

लोग ठीक ही कहते हैं कि, लड़के अपने पिता के स्वभाव के और लड़कियाँ अपनी माता के स्वभाव की हुआ करती हैं। अर्थात् लड़कों का स्वभाव अपने चाप जैसा और लड़कियों का अपनी माता जैसा हुआ करता है ॥२६॥

नैवं भव गृहारोदं यदाह वसुवाधिपः।

भर्तुरिच्छामुपास्त्रेह जनस्यास्य गतिर्भव ॥२७॥

देख तू श्रपनी माता जैसी मत यन श्रीर महाराज का कहना कर। श्रपने पति के कथनातुसार चल कर तू हम लोगों की रज्ञा कर।। रा

> मा त्वं पोत्साहिता पापैर्देवराजसमप्रभम् । भर्तारं लोकभर्तारमसद्धर्ममुपादधाः ॥२८॥

१ निरस्य-परित्यज्य ( गो॰ )

तू, पापों से प्रोत्साहित हो कर, इन्द्र के समान श्रीर मनुष्यों के राजा, श्रवने पति से यह श्रवमें का काम ( वहें के सामने छोटे को राज्य ) मत करवा ॥२८॥

न हि मिथ्या मित्रातं करिप्यति तवानघः। श्रीमान् दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ॥२६॥ ज्यष्ठो वदान्यः कर्मएयः स्वधर्मस्याभिरिक्षता । रिक्षता जीवलोकस्य बृहि रामोऽभिषिच्यताम् ॥३०॥

महाराज दशरथ तुमसे जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे मिण्या न करेंगे। हे देवि! राज्ञावलोचन महाराज दशरथ से तू कह कि, ज्येष्ठ. उदार, कर्मठ, अपने कर्त्तव्य का पालन करने वाले और प्राणीमात्र की रहा करने वाले श्रीरामचन्द्र का श्राभिपेक करवाना चाहिए ।:२६॥

परिवादो हि ते देवि महाँक्लोके चरिष्यति। यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम् ॥३१॥

यदि श्रीरामचन्द्र श्रपने पिता महागाज दशरथ को छोड़, फर्ही वन चले गए, तो संसार में तेरी वड़ी निन्दा होगी ॥३१॥

स राज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा । न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसेत् ॥३२॥

श्रतएव श्रय तू श्रपने मन का मय चोभ दूर कर, राज्य श्रीराम नन्द को करने दे। क्यों कि श्रीरामचन्द्र को छोड़, श्रन्य किमी के श्रयोध्या में रह कर राज्य करने से तेरी भलाई नहीं होती। (श्रधीन् भरत के राजा होने पर भी तेरा कल्याण न होता। शहरत रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरयो वनम् । मवेक्ष्यति महेष्वासः पूर्वद्वत्तमनुस्मरन् ॥३३॥

जब युवराजपद श्रीरामचन्द्र को मिल जायगा, तय महाराज दशरथ पूर्वे को प्रथानुसार, स्वयं वन चले जायँगे ॥३३॥

इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णेश्च केके र राजसंसदि । सुमन्त्रः क्षोभयामास भूय एव कृताञ्जलिः ॥३४॥

इस प्रकार सुमंत्र जी ने सव लोगों के सामने हाथ जोड़ कर, कड़े वचनों से वार्र वार कैंकेयी को जुन्ध किन्ना ॥३४॥

नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिद्यते । न चास्या मुखवर्णस्य विक्रिया लक्ष्यते तदा ॥३४॥

इति पञ्चित्रशः धर्गः ॥

किन्तुन तो वह चुच्घ हुई श्रीर न उसकी छुछ पश्चात्ताप ही हुश्रा। श्रीर तो श्रीर, उसके मुख की रंगत भी तो न बदली।।३४॥

श्रयोध्याकायड का पैतीसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

-:0:--

षड्त्रिंशः सर्गः

--:0:---

ततः सुमन्त्रपेक्ष्याकः पीढितोऽत्र मतितया । सवाष्यमतिनिश्वस्य जगादेदं पुनः पुनः ॥१॥ तदनन्तर महाराज दशरथ, श्रवनी प्रतिज्ञा से दुःखी हो, श्रांस् यहाते हुए श्रोर वार वार उसाँ से ले, सुमन्त्र से बोले ॥१॥

स्त रत्नसुसम्पूर्णा चतुर्विधवला चमू: । राववस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम् ॥२॥

हे सुमन्त्र ! तुम श्रीरामचन्द्र जी के साथ भेजने को बहुत सा धन रत्न दे, चतुरंगिनी सेना को शीव्र तैयार करो ॥२॥

रूपाजीवाश्च<sup>१</sup> वादिन्यो<sup>२</sup> विणजश्च महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीं सुमसारिताः३ ॥३॥

यातचीत कर दूमरे के मन को अपनी श्रोर वींचने वाली वेश्याएँ, व्यापारी, महाजन, विकने वाले पदार्थी की दूकानें लगा श्रीरामचन्द्र की सेना के शिविर को सुशोभित करें।।३।

> ये चेनमुपजीवन्ति रमते येश्च वीर्यतः । नेपां वहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय ॥४॥

जो श्रामचन्द्र के नौकर चाकर हैं श्रीर जिनके पराक्रम से वे प्रमन्न हैं, उन मय को बहुत सा धन दे कर, इनके माथ भेजो ॥४॥

> थ्यायुवानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च । थ्यनुगन्छन्तु काकृत्स्यं व्यावारचारएयगोचराः ॥४॥

१ म्यार्थनाः—नेश्याः । (गां०) २ वाटिन्यः—परिचतार्थण-चुड्र यचनाः । ३ मुप्रसारिताः—शिविरदेशे पर्यपदार्थप्रसार्गकुर्वन्तः । (गो॰)

उत्तम श्रम्न श्रम्न, मुख्य मुख्य नागरिक जन, छकड़े श्रीर बनवासी बहेलिये जो बन का मार्ग जानते हैं, इनके साब जाँग ॥४॥

> निव्नन्मृगान्कुञ्जरांश्च पिवंश्चारएयकं मधु। नदीश्च विविधाः पश्यन्न राज्यस्य स्मरिप्यति ॥६॥

ये वहाँ जा कर मृगों श्रीर हाथियों का शिकार खेलेंगे श्रीर बनैला शहद पी कर श्रीर श्रनेक निदयों को देख कर, राज्य का स्मरण न करेंगे ॥६॥

धान्यकोराश्च यः कश्चिद्धनकोशश्च मामकः। , तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने ॥७॥

मेरे ( खास ) जो श्रन्न के मंदार हैं—ने भी निर्जन वन में बास करने वाले श्रीरामचन्द्र के साथ जाँय ॥७॥

यजन्पुएयेषु देशेषु विस्रजंश्चाप्तदक्षिणाः। ऋषिभिश्च समागम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥८॥

श्रीरामचन्द्र ऋषियों से समागम होने पर, तीर्यस्यानों में यह करेंगे श्रीर दक्षिणा देंगे श्रीर परम सुख से रहेंगे ॥=॥

भरतश्च महावाहुरयोध्यां पालियप्यति । सर्वकार्यः पुनः श्रीमान् रामः संसाध्यतामितिः ॥६॥

वहाँ भरत श्रयोध्या का पालन करेंगे फिर सब सामान के साथ श्रीरामचन्द्र प्रस्थान रेंक। ।६।।

१ संसाध्यताम् -- प्रश्याप्यताम् । (शि०)

एवं ब्रुवित काक़ुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम् । मुस्तं चाप्यगमच्छोपं स्वरश्चापि न्यरुध्यत ॥१०॥

जन महाराज ने यह कहा, तय केंकेगी हरी—उसका मुख सूख गया श्रीर वोल भी वंद हो गया ॥१०॥

सा विषएणा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमव्रवीत् ॥११॥

वह न्याकुल हुई श्रीर हरी तथा उसका मुख सूख गया। वह महाराज के सामने हां, यह वोली ॥११॥

राज्यं गतजनं साधो १पीतमण्डां सुरामित्र । निरास्त्राद्यतमं भूत्यं भरतो नाभिषतस्यते ॥१२॥

हे साघो ! नारहीन शराव की तरह धनहीन श्रीर जनशुन्य राज्य भरत न लेगा ॥१२॥

र्ककेय्यां मुक्तलञ्जायां वदन्त्यामतिदारुणम् । राजा दशरयो वाक्यमुवाचायतलोचनाम् ॥१३॥

जय लजा को छोड़ फैकेयी ने यह खति कठोर वान कही, तब तो महाराज दशरथ के दोनों नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए खीर वे पहने लगे ॥१३॥

यहन्तं कि तुद्सि मां नियुज्य धुरि माहिते । व्यनार्ये कृत्यमारव्यं कि न पूर्वमुपारुवः ॥१४॥

१ मएड रुन्देन गुगगार उच्यने (गो०)

हे दुप्टे ! क्यों मुक्ते वोक्तों मारे हालती है। जब तूने श्रीराम-चन्द्र के वन जाने के लिए वर माँगा या तभी यह भी क्यों नहीं माँगा कि, श्रीरामचन्द्र खाली हाथों वन जॉय ॥१४॥

तस्येतत्क्रोयसंयुक्तप्रक्तं श्रुत्वा वराङ्गना । कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानिमद्मववीत् ॥१५॥

महाराज के इस क्रोधयुक्त वचन को सुन, केंकेयी दुगुनी कृद्ध हो महाराज से वोली।।१४॥

> तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठपुत्रम्रपारुधत्। श्रसमञ्ज इति ख्यातं तथाऽयं गन्तुमईति ॥१६॥

तुम्हारे ही वंश मे राजा सगर ने श्रपने च्येष्ट पुत्र श्रसमञ्ज को निकाल दिश्रा था। उसी प्रकार यह मी जॉय ॥१६॥

एवमुक्तोधिगित्येव राजा दशरयोऽत्रवीत् । त्रीहितश्च जनः सर्वः सा च तं नावषुध्यत ॥१७॥

कैकेयी की इस वात को सुन महाराज टशरथ ने पदा "टा! धिक्कार है" !! प्रन्य लोग जो वहाँ घँठे थे वे सब लिखन हुए, परन्तु उस (कैकेथी) को तो भी कुछ घोध न हुम्मा (धर्थात् महाराज ने सब के सामने कैकेयी को धिक्कारा तो भी उनको शर्म न आई)।।१७॥

> तत्र दृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः। श्रुचित्रंहुमतो राज्ञः कैकेयीमिद्मव्रतीत् ॥१८॥

१ शुचि:-- म्रहरल.। (गो०)

तव सिद्धार्थ नामक प्रधान मंत्री ने, जो कुटिल न था श्रीर जिसे महाराज दशरथ बहुत चाहते थे, कैकेयी से कहा ॥१८॥

यसमझो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान्। सरय्वाः प्रक्षियनप्तु रमते तेन दुर्मतिः॥१६॥

हे देवि! ( असमञ्ज का श्रीर श्रीरामचन्द्र का क्या साहस्य है ? ) श्रसमञ्ज तो वड़ा हा दुष्टगृद्धि था, वह तां सड़क्र पर खेलते हुए बालकां को पकड़, सरयू में फेंक दिश्रा करता था। १६॥

तं दृष्टा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमन्नुवन् । श्रसमञ्जं ष्ट्रणीप्वेकमस्मान्वा राष्ट्रवर्धन ॥२०॥

नसके ऐसे दुष्टकर्मों का देख, नगरिनवासिथों ने कुद्ध हो महाराज सगर से पूँछा, हे राष्ट्रत्रर्धन महाराज! आप केवल असमझ ही को पुरी में रखना चाहते हैं अथवा हम लोगों की भी ? ॥२०॥

तानुवाच ततो राजा किन्निमित्तमिदं भयम् । तारचापि राज्ञा सम्यृष्टा वाक्यं प्रकृतयोऽत्रुवन् ॥२१॥ तय मगर ने प्रजाजनों से पूँछा कि, तुम्हारे इस भय का कारण क्या है ? इसके उत्तर में प्रजाजनों ने कहा ॥२१॥

क्रीडतस्चेप नः पुत्रान् वालानुदृष्ट्यान्तचेतनः । सर्य्यां प्रक्षियन् मीरुपीद्तुनां प्रीतिमश्नुते ॥२२॥

गजन्मार श्रममञ्जका दिमारा विगइ गया है, वह हमारे रेजनते हुए बानकों को पकड़ कर सरयू में जुवा कर, मूर्वनावश यदा प्रमन्न होता है ॥१२॥

१ वृद्यांत्व—समनगरेश्यापय । (गाँ०) २ उद्भान्तचेतनः— भान्यवृद्धः। (गो०)

स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । तं तत्याजाहितं पुत्रं तेपांश्रियचिकीर्पया ॥२३॥

तव प्रजाजनों की यह वात सुन और उनको प्रसन्न करने के लिए महाराज सगर ने अपने उस छिहतकारी पुत्र को त्याग दिशा था।।२३॥

तं यानं शीघ्रमारोप्य सभायं सपरिच्छद्रम् । यावज्जीवं विवास्योऽयमिति स्वानन्वशारिपता ॥२४॥

(किस प्रकार श्रसमञ्ज को देशिनकाला दिश्रा गया सो प्रधानमन्त्री वतलाते हैं) महाराज की श्राज्ञा से वह तुरन्त सय श्रपनी स्त्री श्रीर कपड़े श्रादि श्रावश्यक सामान के रथ में सवार कराया गया श्रीर नगर में यह राजाज्ञा घोषित की गई कि, यह सदा के लिए निकाला जाता है।।२४॥

स फालिएकं गृह्य गिरिदुर्गाएयलोलयत् । दिशः सर्वास्त्वज्ञचरन् स यथा पानकर्मकृत् ॥२५॥

तय वह कुदाली श्रीर कंडी ले पवेतों पर श्रीर वनों में चारों भोर मारा मारा फिरने लगा। उसने जैसा पापकर्म किश्रा था तदनुरूप उसे उसका फल भी मिला।।२४॥

> †इत्येवमत्यजद्राजा सगरो वे सुधार्मिकः। रामः किमकरोत्पापं येनेवष्ठपरुष्यते ॥२६॥

धार्मिक महाराज सगर ने अपने दुष्ट चरित्र व्येष्ठपुत्र को देश निकाल दिखा था। किन्तु हे रानी! भला वतला हो कि,

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—"तासा ।" † पाठान्तरे—"इत्येन ।"

श्रीराम ने कौन सा दुप्ट कमें किया है, जो तू इन्हें देशनिकाला दे रहा है।।२६॥

न हि कश्चन पश्यामो राववस्यागुणं वयम् । दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कलमपम् ॥२७॥

हमको तो श्रीराम में कोई भी दोष देख नहीं पड़ता; प्रत्युत हम तो इनमें दोप का मिलना उसी प्रकार श्रसम्भव सममते हैं, जिस प्रकार चन्द्रमा में मिलनता का मिलना ॥२७॥

श्रयवा देवि दोपं त्वं कश्चित्पश्यसि राघवे । तमद्य बृहि तत्वेन ततो रामो<sub>.</sub> विवास्यतास् ॥२८॥

ख्यवा हे देवि ! तूने यदि कोई दोप श्रीरामचन्द्र में पाया हो, तो उसे माफ माफ खोल कर कह, तब श्रीरामचन्द्र को देश निकाला दिखा जाय ॥२८॥

श्रदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्यथे निरतस्य च । निर्दहेदपि शकस्य द्युति धर्मनिरोधनात् ॥२६॥

हे फैंकेयी ! देख, मज्जन एवं गुमार्ग पर चलने वाले पुरुप की ध्यकारण त्यागने से अवर्म होना है और ऐसा अवर्म इन्ड के समान तेज को भी नष्ट कर देता है ॥२६॥

तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया । लोकनोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः श्रुभानने ॥३०॥

हे सुमूर्ता! श्रनएव तृ श्रीरामचन्द्र की श्री—शोमा नष्ट मन फर श्रीर श्ररने को लोकनिन्दा से बचा श्रर्थान् ऐसा काम कर जिसमे लोग तेरी निन्दा न फरें ॥३०॥

१ इन्मयं-मानित्य । (रा०)

श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वनः । शोकापहतया वाचा केंकेयीमिदमव्रवीत् ॥३१॥

सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन, महाराज दशरय ने घड़े धामे स्वर से श्रीर शोक से विकल हो, केंकेयी से कहा ॥३१॥

एतद्वचो नेच्छसि पापतृत्ते हितं न जानासि ममात्मनो वा ।

श्रास्थाय मार्गे कृषणं शक्तेष्ठा चेष्ठा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥

है पायिन! मैं जान गया कि, सिद्धार्थ का कहना भी नुमें अच्छा न लगा। अपनी और हमारी भलाई किम में है, यह भी तू नहीं जानती, तू कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही है, तेरा यत्न साधु मार्ग छोड़ कर चलने ही का है। (अर्थान् अपने और हमारे हित चाहने वाले सिद्धार्थ के कथन पर जो तू ध्यान नहीं देती सो यह तेरी कुचेष्टा है, यह भले आदिमियों का काम नहीं है) ॥३२॥

> श्रनुत्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च । सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं ययासुखं श्रुङ्क्ष्व चिराय राज्यम् ॥३३॥

> > इति पद्तिगः सर्गः

717

१ कृपणं—कृत्वतं । ( गो॰ ) बा० रा० भ०—२६

श्चतएव धन सम्पत्ति सहित इस गाज्य को और इन राज्यसुकों को होड़, हम तो श्रीरामचन्द्र के साथ जाते हैं। तू श्रपने पुत्र सरन के साथ मदा के लिए सुखपूर्वक गाज्य कर ॥३३॥

श्रयोध्याक्षारङ का छत्तीनवाँ तर्ग पूग हुग्रा।

--;o;---

## सप्तत्रिंशः सर्गः

--:0---

महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा । श्रभ्यभावत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत् ॥१॥

प्रधानमत्री सिद्धार्ध के तथा महाराज दशरथ के वचन सुन, सुशील श्रीरामचन्द्र ने नम्रतापूर्वक महाराज दशरथ से कहा ॥१॥

त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः। कि कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः॥२॥

हे महाराज ! जब मैं सब भोगों को छोड़ चुका छोर वन में उत्पन्न पदार्थों से अपना निर्वाह करना स्वीकार कर चुका, तब मेरे माथ धन मन्पत्त, सेना आदि इन सारे सामानों के जाने की क्या आवश्यकता है ? ॥२॥

यो हि दत्त्वाक्ष्मजथेष्ठं कक्ष्यायां कुरुने मनः। रज्जुस्नेहेन कि तस्य त्यज्ञतः कुज्जमत्तमम् ॥३॥

<sup>॰</sup> व टान्बरे—"दिवधेष्ट ।"





जो मनुष्य हाथी तो दे ढाले, किन्तु श्रंवारी कमने की रस्मी देने मोह करे, श्रर्थात् देना न चाहे. तो उम उत्तम हाथी देने वाल को उस रस्सी की ममता से लाभ क्या ? ॥३॥

तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगत्वते । सर्वाएयेवानुजानामिः चीराएयेवानयन्तु मे ॥४॥

है सज्जनश्रेष्ठ ! ठीक यही वात मेरे सम्बन्ध में भी है। हे नर नाथ ! मैं सेना साथ ले जा कर क्या करूँगा ? प्राय जो छुद्र मुक्ते हैना चाहते हैं, उस सब को मैं भरत जी को देता हूँ। मेरे लिए तो बरुक्तादि मँगवा दीजिए ॥४॥

> खनित्रिपटके चोभे समानयत गन्छतः। चतुर्दश वने वासं वर्पाणि वसतो मम ॥५॥ •

चीदह वर्षी तक मुक्ते वन में रहना है, श्रनः करमून फल खोदने श्रीर काटने के लिए एक जन्ता श्रीर एक कही मैंगवा दीजिए, जिससे में श्रव वन को शीघ जाऊँ ॥४॥

श्रय चीराणि केंकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् । खबाच परिधत्स्वेति जनीये निरपत्रपा ॥६॥

(ये यचन सुनते ही) फेंकेयी स्वयं उठ कर गई श्रीर चार बल्कल ले श्राई। तदनन्तर सब लोगों के सामने लब्बा होड़ श्रीरामचन्द्र से बोली—लो इन्हें पहिन हो ॥६॥

> स चीरे पुरुपन्याघः कैकेय्या प्रतिगृद्ध ते । सूक्ष्मवस्त्रमवक्षिप्य सुनिवस्ताण्यवस्त ह ॥७॥

१ श्रनुबानामि--ददामि । (गो०)

तय श्रीरामचन्द्र जी ने वे वल्कल वस्न केकेयी से ले लिए और उनको घारण कर महीन बहुमूल्य वस्नों को उतार डाला ॥॥॥

लहमण्यापि तत्रैव विहाय वसने शुभे । तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः ॥८॥

लदमण ने भी वहीं पर श्रच्छे श्रच्छे वस्त्र, जो वे पहिने थे, खतार डाले श्रीर पिता के सामने ही मुनियों के पहनने योग्य वरुकल वस्त्र पहिन लिए ॥=॥

श्रयात्मपरिधानार्थं सीता कोशेयवासिनी। समीक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृपती वागुरामिव।।६॥

सीता जी, जो रेशमी साड़ी पहिने हुए थीं अपने पहिनने के लिए उस वलकल वस्त्र को देख, उससे वैसे ही डरीं, जैसे दिरनी बहैलिया के जाल को देख डरती है ॥६॥

सा व्यपत्रयमाणेव प्रगृद्ध च सुदुर्मनाः । कॅकेयीक्रुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥

शुभनच्या जानकी ने लज्जित हो और दुःखी मन से कैकेयी के दिए चल्कलों की ले लिखा ॥१०॥

थ्यश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञार धर्मद्गिनीर । गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिद्मववीत् ॥११॥

पतिव्रत्यमं को जानने यानी पतिव्रता जानकी ने नेत्रों में धाँम् भर, गन्धर्यगाज के तुल्य श्रपने पति से, यह कहा ॥११॥

१ घमंत्रा—गित्रायधर्मत्रा। (गो०) २ धर्मदर्शिनी—स्त्रानुष्ठानेन वान्त्रित्यपर्मत्रदर्शिनी। (गो०)

कयं तु चीरं बध्नन्ति ग्रुनयो वनवासिनः । इति ह्यकुशला सीता सा ग्रुमोह ग्रुहुर्मुहुः ॥१२॥

वनवासी मुनि किस प्रकार यह वल्कल वस्त्र पहिना करते हैं। यह कह वह मुनिवस्त्र पहिनने में ऋकुशल जानकी वार बार घर-दाने लगी,॥१२॥

कृत्वा कण्डे च सा चीरमेकमादाय पाणिना । तस्यो हाकुशला तत्र ब्रीडिता जनकात्मना ॥१३॥ तत्र इस कार्य में श्रनिपुण सीता उस बल्कल वस्त्र का एक

ह्रोर गते में लपेट श्रीर दूसरा छोर हाथ में ते लिखत हा, वहाँ खड़ी रही ॥१३॥

तस्यास्तित्क्षप्रमागम्य रामो धर्ममृतांवरः । चीरं ववन्ध सीतायाः कोशेयस्यापिर स्त्रयम् ॥१४॥

इतने में धर्मात्मात्रों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ने तुरन्त उसके समीप जा कर, रेशमी साड़ी के ऊरर उसचीर को स्वयं वाँव दिया॥१४॥

रामं मेक्ष्य तु सीताया चध्रन्तं चीरमुत्तमम् । श्रन्तःपुरगता नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम् ॥१५॥ श्रीरामचन्द्र को सीता जी के शरीर पर चीर को घाँघते देख, अन्तःपुर की सब स्त्रियाँ रोने लगी ॥१४॥

अनुश्च परमायस्ता रामं ज्वलिततेजसम् । वत्स नवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६॥ और श्रत्यन्त कातर हो कर परम तेजस्वी श्रांगमचन्द्र से बोर्ली—हे वत्स ! तुम्हारे पिता ने इस मनस्विनी जानकी को बन जाने की श्राहा नहीं दी ॥१६॥ पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम् । तावदर्शनमस्यां नः सफलं भवतु प्रभा ॥१७॥

पिता की श्राज्ञा मान तुम तो वन जाश्रोगे ही, परन्तु जानकी जी को श्रपने माथ मन ले जाश्रो, हम सव इसीका सुस देख देख कर, श्रपना जीवन सफल कर सकेंगीं ॥१७॥

लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्य पुत्रक । नेयमहित कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने ॥१८॥

हे वत्स ! तुम ज्ञच्मण को श्रपनी सहायता के लिए श्रपने साथ ले जाश्रो, किन्तु कल्याणी जानकी तो तपस्वियों की तरह वन में रहने योग्य नहीं है ॥१८॥

कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हीदानीं त्वमिच्छसि ॥१६॥

हे राम ! यदि तुम इस समय धमें के श्रतुरोध से यहाँ रहना नहीं चाहते, तो हमारा यह प्रार्थना मानों कि, सीता को यहीं छोड़ दो ॥१६॥

> तासामेवंविधा वाचः शृष्वन्दश्ररथात्मजः । ववन्धेव सदा चीरं मीतया तुल्यशीलयाः ॥२०॥

दराग्यनन्दन ने उन रानियों के ये वचन मुन कर भी, जानकी की रहने में सम्मित न देख, उनके चीर बाँव ही नो दिए ॥२०॥

चीरे गृहीने तु तथा ममीक्ष्य नृपतेर्गुहः । निरायं मीतां केकेयीं यमिष्टो वाक्यमव्रवीत् ॥२१॥

१ सु पर्यात्या-अन्द्रं हतानगरियस्यामीत्याप्रशितः सन् । ( रा॰ )

सीता जी की चीर घारण किए हुए देख, महाराज के गुढ़ बिंदिष्ठ जी ने सीता की चीर वस्त्र धारण करने के लिए मना कर, कैंकेशी से कहा ॥२१॥

र श्रितमवृत्ते १ दुर्मेधे केकेयि कुलपांसनि । वश्रियत्वा च राजानं न प्रमाखेरऽत्रतिष्ठसे ॥२२॥

रे कुलफलिंदुनी ! अरी दुण्टबुद्धिवाली कैंछेथी ! महागज को घोखा दे कर, अपनी कामना या वरदान की सीमा के चाहिर तू काम करवा चुकी अर्थात् तू अति कर चुकी। अन्तु जो किआ सो किआ, अब तो मर्थादा के भीतर रह ॥२२॥

न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते । श्रजुष्टास्यति रामस्य सीता भ्यकृतमासनम् ॥२३॥

श्ररे केंकेयी ! तुममें शील तो रहा ही नहीं। सीता वन को न जायगी। वह श्रीरामचन्द्र के लिए तैयार हुए राजिसहासन पर वैठेगी श्रर्थात् जब तक श्रीरामचन्द्र वन से लीट कर न श्रायेंगे तब तक सीता ही राज्य करेगी ॥२३॥

श्रात्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् । श्रात्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् ॥२४॥

क्योंकि सम गृहस्थों की स्त्रियाँ अपने अपने पतियों की अद्धीतिनी होती हैं। अतः वे पति के समान ही पति के स्वत्वों

१ श्रातिमहत्ते—श्रातिकम्यप्रविनमाने । (गो०) २ प्रमायो—मर्या-दायां।(गो०) ३ श्रनुष्ठास्यति—श्रिष्ठास्यति । (गो०) ४ प्रकृतं— प्रस्तुतं। (गो०) ५ श्रास्त्रम्—सिंहासनं। (गो०) ६ दारसंप्रह्यिन्नाम्—ग्रहस्थानां। (गो०)

की श्रिधकारिगी हैं। सीता भी श्रीरामचन्द्र की अर्द्धाङ्गिनी श्रथवा उनका रूप हैं। श्रतः ये भी पृथिवी का पालन अर्थात् राज्य करेगी॥२४॥

श्रय यास्यति वेदेही वनं रामेण सङ्गता । वयमप्यतुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति ॥२५॥

यदि सीता श्रीरामचन्द्र के साथ वन को गई, तो केवल हम ही नहीं, किन्तु मारी श्रयोध्यापुरी के लोग श्रीरामचन्द्र के साथ वन को चले जाँयगे ॥२५॥

<sup>र</sup>श्चन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः। सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम् ॥२६॥

जहाँ सीता सिहत श्रीरामचन्द्र जाँयगे, वहाँ ही ये सब ढ्योड़ीड़ार, राज्य भर में वसने वाले लोग तथा श्रयोध्यावासी धन धान्य श्रीर नौकरों चाकरों सिहत चले जॉयगे ॥२६॥

भरतश्च सश्त्रुघ्नश्ची ग्वासा वनेचगः । वने वसन्तं काकृत्स्यमनुवत्स्यति पूर्वजम् ॥२७॥

भरत छौर राष्ट्रम भी चीर पहिन कर तपस्वियों के वेश में छपने वड़े माई के साथ वनवासी होंगे ॥२७॥

ततः शून्यां गतजनां वसुधां पार्टपः सह । त्यमेका शाधि दुईना प्रजानामहिते स्थिता ॥२८॥

१ ऋन्तरालाः—राष्ट्रान्तरियालवाः । (गो०) २ उपबीव्यं— धीरनमध्यतं घन । (गि०) । ३ राष्ट्रं—राष्ट्रस्योबनः । (शि०) ४ पुरं— स्रयोधनः । (शि०) ५ सर्वाय्यद्वदम्—टामटालाग्रकटादिपव्यितस्युक्तम् । (गो०)

तब इस राज्य की भूमि मनुष्यों से शूर्य हो नाययी—केवल युच ही वृच्च रह जॉयगे। तव तू श्रकेली प्रजा की श्रहितकारिणी वन कर, पेड़ों पर राज्य करना ॥२८॥

न हि तद्गविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः । तद्गनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥२६॥

(तू श्रच्छी तरह समम रख कि,) जहाँ श्रीरामचन्द्र का राज्य नहीं, वह स्थान राज्य कहला ही नहीं सकता श्रीर जहाँ पर श्रीराम-चन्द्र रहेंगे—वह भले ही चन हो, तो भी वह राज्य कहा

जायगा ॥२६॥

न ह्यदत्तां श्महीं पित्रा भरतः शास्तुमहित ।

त्विय वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतः ॥३०॥

महागज प्रप्रसन्नतापूर्वक भरत को गज्य दे रहे हैं. सो भगत

यदि महाराज का पुत्र होगा, तो वह इस राज्य को कर्मा न लेगा

श्रीर न तेरे साथ पुत्रवत् वर्ताव करेगा ॥३०॥

यद्यपि त्वं क्षितितलादृगगनं चोत्पितप्यति । पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिप्यति ॥३१॥

भले ही तू पृथिवी होड़ प्राकाश में चली जा, (प्रर्थान् मर जा) तो भी श्रथनें कुल के चित्र को जानने वाला भरत पभी श्रन्यथाचरण न करेगा श्रर्थात् बड़े भाई श्रीरामचन्द्र के रहते स्वयं राज्य न करेगा ॥३१॥

तत्त्वया पुत्रगिन्यार पुत्रस्य कृतमिषयम् । लोके हि न स विद्येत यो न राममनुव्रतः ॥३२॥

१ झदत्तां—प्रीतपूर्वकमदत्तां। (गो०) २ पुत्रगर्धिन्या—पुत्रविदय-स्तेरपुत्तया। (गो०)

तू भरन की भलाई मोच, उसको जो राक्य दिला रही है, सो तू उसकी भलाई नहीं कर रही है; प्रत्युन उसके लिए युराई कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जो श्रीरामचन्द्र के पीछे न जाय ॥३२॥

द्रश्यस्यग्रंव केकेयि पशुज्यात्तमृगद्विजान् । गच्छतः सह रामेण पादपांश्र तदुन्मुखान् ।।३३॥

मनुष्यों की वात रहने दे, तू देखेगी कि, पशु, सर्प, मृग, पत्ती श्रीगमचन्द्र के साथ जाते हैं। (जंगमों की वात भी जाने दे स्थावर) वृत्त भी श्रीरामचन्द्र को वन जाते देख, उनके साथ स्नेह में श्रामक हो, उनकी श्रोर भुक जाँयगे—श्रर्थात् उनके साथ जाना चाहेंगे॥३३॥

> श्रयोत्तमान्याभग्णानि देवि दंहि स्नुपायं व्यपनीयः चीरम् । न चीरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवार्यत्तद्वसनं वसिष्ठः ॥३४॥

श्रतएव हे देवि ! चीर को हटा कर श्रन्छे श्रन्छे वस्त्र श्रौर श्राभूपण श्रपनी वह (मीता) को पहिना, क्योंकि यह मीता चीर पहनने योग्य नहीं है। इस प्रकार कह कर विसण्ठ जी ने मीता को चीरघारण कराने के लिए मना किया।।३४॥

एकस्य रामस्य वने निवासः
- त्वया वृतः केकयराजपुत्रि ।

१ तदुन्तुरपन् —रामिययग्नेहामक्तर्य । (गो०) २ व्यपनीय---

ਚਸਤਿੱश: ਚर्ग:

## विभूपितेयं प्रतिकर्मनित्या

वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३४॥

हे राजा केकय की बेटी ! तूने तो श्रकेले श्रीगमचन्द्र के बन-बास के लिए वर माँगा था। श्रतः जानकी वसन भूपण धारण कर (अर्थात् सीमाग्यवती स्त्रियों के अनुरूप गृहार कर ) शीरामचन्द्र के साथ वन में वसे। (अर्थान् उनके ऐसा करने से तेरी द्दानि ही क्या है ) ॥३४॥

> ्यानेश्व ग्रुख्येः परिचारकैश्व सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री । वस्त्रैश्व सर्वेः सहितेविधानेः १

नेयं द्वता ते वरसम्प्रदाने ॥३६॥

जब तूने सीता को बन में भेजने का चरदान ही नहीं माँगा, तर वह श्रन्छी सवारी में वैठ श्रीर मुख्य मुख्य श्रपनी दानियों को साथ ले श्रीर अच्छे गहने कपड़े पहिन श्रीर शृहार की अन्य सामधी साथ ले वन में जॉय ॥३६॥

तिसमस्तया जलाति विममुख्ये गुरी नृपस्यामतिममभावे । नैव स्म सीता विनिद्यसभावा

मियस्य धर्तुः मतिकारकामा ॥३७॥

इति सप्तत्रिश: स्र्यः

१ विषानी:--भृद्धारायुवकरचै:। ( गो० )

श्रमित प्रभावशाली, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं राजगुर वसिष्ठ जी के इतना कहने पर भी, सीता ने उस चीर को न उतारा। उतारती क्यों, वह तो श्रपने प्यारे पित की तरह वन में रहना चाहती थी।।३७॥

श्रयोध्याकारङ का चैंतीसवाँ सर्ग समाप्त हुश्रा

--:o:--

## च्यष्टात्रिंशः सर्गः

—:o:—

तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् । प्रचुकोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथं त्विति ॥१॥

सनाथा सीना को श्रनाथा की तरह चीर पहिनते देख, जो वहाँ उपस्थित थे, चिल्लाए श्रीर महाराज दशरथ जी को धिकारने लगे ॥१॥

तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपितः । चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यगसि चात्मनः ॥२॥

इस महाकोलाहल को मुन महाराज दु:ग्वित हुए श्रीर श्रपने जीवन में, धर्म में, श्रीर यश में जो पहिले श्रादर था, उसे उन्होंने स्याग दिश्रा ॥२॥

म निःश्वस्योप्णमेक्ष्वाकस्तां भार्यामिद्मन्नवीत्। केकेपि कुश्चीरेख न सीता गन्तुमहति ॥३॥

१ अडा--ग्राटर् । (गो०)

उन्होंने उसाँसे ले कर कॅंकेयी से यह कहा—हे केंकेयी कुराचीर बारण कर सीवा न जायगी ॥३॥

> सुकुमारी च वाला च सततं च मुखोचिता । नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम ॥४॥

हमारे गुरु वसिष्ठ जी ने ठीक ही कहा है कि, सीता वन जाने योग्य नहीं है। क्योंकि वह सुकुमारीवाला सदा सुख मोगने योग्य है।।।।।

> इयं हि कस्यापकरोति किञ्चि-त्तपस्तिनी राजवरस्य कन्या । या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये

स्थिता विसंज्ञा? श्रमणीव? काचित् ॥५॥ क्या नृपश्रेष्ठ महाराज जनक की कन्या ने किमी का कुछ विगादा है, जो यह लोगों की भीड़ में, चीर घारण कर, मुग्धा

> चीराएयपास्याज्जनकस्य कन्या नेयं मितज्ञा मम दत्तपूर्वा यथासुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा३ सह सर्वरकं:४ ॥६॥

सपरिवनी की तरह खड़ी है ॥५॥

मैंने यह वर नहीं दिखा है कि, महाराज जनक की पुर्जा भी बीर धारण करे। खतः यह राजपुत्री अपेज्ञित वसन भूपण तथा समस्त उत्तम सामग्री सहित जाय ॥६॥

१ विसंशा—मुग्धा । (गो॰) २ क्षमणीव—तपस्विनीव । (गो॰) ३ समग्रा—वस्रालद्वार सम्पूर्णा । ४ सर्वरत्नै:—सपंश्रेष्ठ वश्द्वभिः । (गो॰)

श्रजीवनार्हेण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् । त्वया हि १वाल्यात्प्रतिपन्नमेतन्२ तन्मां दृहेद्वेणुमिवात्मपुष्पम् ॥७॥

मरने का समय निकट होने से मेरी बुद्धि विगड़ गई। इसीसे मैंने शपथपूत्रक तुके वर देने की प्रतिज्ञा कर के जो मूर्वता का काम किया है, वह मुक्ते वसे ही जला रहा है, जैसे वॉस का फूल वॉस को जलाता है ॥।।।

[ बाँस का फूल जब फूलता है तब वह बाँस को सुखा देता है। ]

रामेण यदि ते पापे किश्चित्कृतमशोभनम् । श्रपकारः क इह ते वेदेखा दर्शितोऽय मे,॥८॥

माना कि, श्रीरामचन्द्र ने तेरा कुछ विगाड़ा था, पर श्ररे पापिन! मुमे वता तो सही जानकी ने तेरा क्या विगाड़ा था ? ॥८॥

मृगीवोत्फुल्तनयना मृदुशीला तपस्त्रिनी । श्रपकारं कमिह् ते करोति जनकात्मजा ॥६॥

हिरनी के समान सुन्दर नेत्रों वाली तथा तपरिवनी की तरह कोमल खार शील स्वभाव वाली जानकी ने तेरा क्या विगादा है ? ।।।।।

ननु पर्याप्तमेवचे पापे रामनिवासनम् । क्रिमेभिः क्रपर्णर्भूयः पातकरिप ते क्रतः ॥१०॥

बास्यान्—दालियन्यान् । (गो॰) २ एनन्—प्रतिप्रातं । (गो॰)

श्ररी पापिन ! तुमे नरक में डालने के लिए श्रीरामचन्द्र का अकारण वनवास दिलाना दी पर्याप्त है, फिर न जाने श्रिधक दुष्ट कर्मों के करने से तेरी क्या गति होगां ! ॥१०॥

> प्रतिज्ञातं १ मया तावत्त्वयोक्तं देवि शृष्वता । रामं यद्भिपेकाय त्वमिहागतमत्रवीः ॥११॥

श्रीमंपक के लिए लग श्रीरामचन्द्र यहाँ आए थे, तय नूने इनसे यही न कहा था कि, तुम अपना श्रीमंपेक न करा कर श्रीर चार जटा धारण कर बन लाश्रो। तेरी यह घाते सुन, हमने उसे (चुप-चाप—'मौनं सम्मतिलच्चणम्" न्याय से) स्वीकार कर लिश्रा। ( उस समय तूने केवल श्रीरामचन्द्र ही का नाम लिश्रा था, सीता का नहीं) ॥११॥

तत्त्वेतत्समितक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि ।

मैथिलीमिप या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम् ॥१२॥
सो तू उस वात को छोड़, नरक में जाया चाहती है। तभी तो
तू सीता को मुनियों जैसे चीर पहिना वन में भेजती है॥१२॥

इतीव राजा विलपन्महात्मा शोकस्य नान्तं स ददर्श किश्चित् । मृशातुरत्व।च्च पपात भूमो तेनैव पुत्रव्यसने निमग्नः ॥१३॥

महाराज दशरथ विलाप फर तथा श्रपने शोक का पार न देख और अत्यन्त श्रातुर हो, पृथिवी पर गिर पढ़े और पुत्र के वियोगजन्य दुःख (को स्मरण कर दुःख ) में दूव गए।।१३॥

१ प्रतिहातं — श्रद्धोकृतम् ( शि० )

एवं ब्रुवन्तं वितरं रामः सम्यस्थितो वनम् । श्रवाक्शिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत् ॥१४॥

इस प्रकार कहते हुए श्रीर नीचा सिर किए हुए पिता महाराज दशरथ से, वन जाने के लिए तैयार श्रीरामचन्द्र यह वचन व घोले ॥१४॥

इयं धार्मिक कांसल्या मम. माता यशखिनी। चृद्धा चाक्षुद्रश्रीला च न च त्वां देव गईते॥१५॥

हे देव ! यह मेरी माता कीमल्या जो पतित्रता है, यशस्विनी है, यूदी है, उत्तम स्त्रभाव वाली है श्रीर जो कभी श्रापकी निन्दा नहीं करती ॥१४॥

मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् । ष्ट्रष्टपूर्वव्यसनां भूयः १ सम्मन्तुमहीस ॥१६॥

हे बरद! मेरे विना यह शोकसागर में दूव जायगी। इसने कभी पिहले दु:ख नहीं देखा, श्रतः श्राप इसका श्रत्यन्त सम्मान कीजियेगा ॥१६॥

पुत्रशोकं यथा नच्छेंत्वया पूज्येन पूजिता। मां हि सिंचन्तयन्ती सा त्विय जीवेत्तपिस्तिनी ॥१७॥

श्राप प्रय हैं, श्राप इसका ऐसा सन्मान या मत्कार करें, जिससे इसे पुत्र-वियोग-जन्य शोक न होने पावे श्रीर मेरे वियोग को यह मह मके तथा श्रापके भरोसे जीती रहे ॥१७॥

१ भृयः—ग्रविश्येन। (गो०)

इमां महेन्द्रोपम जातगर्धिनीं तथा विधानुं जननीं ममाहिसि । यथा वनस्थे मिय शोककर्शिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत् ॥१८॥ इति श्रष्टाविशः सर्गः॥

हे इन्द्र के समान ऐश्वर्यशाली महाराज ! घ्याप. पुत्रयत्मला मेरी माता को इस तरह रखना, जिससे मेरे वन में रहने के समय, वह ज्ञीणवला हो मर न जाय घ्यार यमलोक न चली जाय ॥१८॥

त्रयोध्याकार्ड का ग्रहतीसवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

---;¾:---

एकोनचत्वारिंशः सर्गः

--:0;---

रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेपघरं च तम् । समीक्ष्य सह भायाभी राजा विगतचेतनः ॥१॥ श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को सुन प्यार उनने मुनि का वेष घारण किए हुए देख, महाराज प्रपनी रानियों सहित मूर्चिद्रत हो गए॥१॥

नैनं दु:खेन सन्तप्तः प्रत्यवेक्षत राघवम् ।
न चनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः ॥२॥
दु:ख से सन्तप्त हो, खदास मन महाराज न तो श्रीरामचन्द्र जी को भोर देख सकते थे श्रीर न उनकी भोर देख कर, उनसे मोल ही सकते थे ॥२॥
वा० रा० भ०—२७ स मुहूर्विमवासंज्ञो दुःखितश्च महीपितः । विललाप महावाह् राममेवान्जिन्तयन् ॥३॥

महाराज दशरथ दु:खित हो, एक मुहूर्त तक अचेत पड़े रहे। तदनन्तर महावाहु दशरथ चैतन्य हो, श्रीराम का स्मरण कर, अनेक प्रकार के विलाप करने लगे ॥३॥

मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा वहवः कृताः । प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिद्मुपस्थितम् ॥४॥

हम मानते हैं कि, हमने निस्तन्देह पूर्वजन्म में वहुत सी गौद्यों के वछड़े उनसे श्रलग कर दिए हैं श्रथवा वहुत से प्राणियों का वध किश्रा है; इसीसे यह दु:ख हमारे ऊपर पड़ा है ॥४॥

न त्वेवानागते काले देहाच्च्यवति जीवितम् । कॅकेय्या क्रिश्यमानस्य मृत्युर्पम न विद्यते ॥५॥

विना समय आए शरीर से आण नहीं निकलते। क्योंकि कैंकेथी हमें इतना क्लेश दे रही हैं, तिस पर भी हमें मौत नहीं आती ॥४॥

योऽहं पावकसङ्काशं पश्यामि पुरतः स्थितम् । विहाय वसने स्क्षे तावसाच्छादमात्मजम् ॥६॥

हा ! श्रिप्त के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र को हम श्रपने श्रागे खड़ा और राजसी वस्त्र त्याग कर, मुनिवस्त्र पहिने देख रहे हैं ॥६॥

एकस्याः खलु कंकेय्याः कृतेऽयं क्रिश्यते जनः। स्वार्थे मयतमानायाः संश्रित्य निकृतिः त्विमाम् ॥७॥

१ निष्ट्रति:—ग्राट्यं। (गो०)

निश्चय ही श्रकेली कैंकेवी की करतूत ही से इतने लोग क्ष्ट पा रहे हैं। यह यह शठता का प्रयत्न केवल क्वार्यनाधन के लिए कर रही है।।आ

एवग्रुक्त्वा तु वचनं वाष्येण पिहितेक्षणः ।

रामेति सकुदेवोक्त्वा च्याहर्तुं न शशाक ह ॥८॥

एसा कह कर, महाराज ने नेत्रों में श्रोसू भर कर एक बार

"राम" कहा; किन्तु इसके श्रागे वे कुछ भी न बोल सके ॥=॥

ं संज्ञां तु प्रतिलभ्येंन मुहूर्तात्स महीपितः । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां समन्त्रमिदमव्रवीत् ॥६॥ एक मुहूर्तवाद जव महाराज को चेत तुत्रा, तव उन्होंने घाँतों में घाँसू मर, सुमत्र से यह कहा॥६॥

श्रीपवाहाँ रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमः। प्रापयनं महाभागमितो जनपदात्परम् ॥१०॥

तुम, उत्तम घोड़े जोत कर, सवारी करने योग्य रथ ले आको भौर इस महाभाग श्रीरामचन्द्र को उस पर सवार कर इम नगर से बाहिर पहुँचाओ ॥१०॥

एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते ।
पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम् ॥११॥
अव हम सममे कि, गुणी पुरुषों के गुणवान होने का यहां
फल है कि, ऐसे साधु प्यीर बीर पुत्र, पिता माता द्वारा वन मैं
निकाले जाते हैं, (अर्थात् अव से गुणी होना भी ठीक नहीं)
॥११॥

१ श्रीववाह्यं—उपवहनमात्रयोग्यं । (गो॰) " याठान्तरे—''निहिते-निद्रवः ।''

राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः । योजयित्वाऽऽययो तत्र रयमश्वेरलङ्कृतम् ॥१२॥

महाराज की खाजा पा कर, सुमंत्र तुरन्त घोड़े जोत कर, खरुद्धी तरह सजा हुखा एक रथ ले खाए ॥१२॥

तं रयं राजपुत्राय सूतः कनकभूपितम् । श्राचचक्षेऽज्जलि कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः ॥१३॥

श्रोर उस सुवर्णभूषित श्रोर विद्या घोड़ों से युक्त रथ को राज कुमार (श्रीरामचन्द्र) के सामने खड़ा कर तथा हाथ जोड़ कर सुमंत्र ने उनसे कहा, "रथ तैयार है" ॥१३॥

राजा सत्वरमाहृय व्यापृतं वित्तसञ्चये । एवाच देशकालइं निश्चितं धर्वतः शुचिम् ॥१४॥

तदनन्तर महाराज ने तुरन्त खपने उस खजानची को बुलाया, जो जानता था कि, कीन वस्तु रखी है ख्रीर जो सब प्रकार से मन का ख्रीर हाथ का सचा (ईमानदार) था। उससे महाराज ने देश ख्रीर काल के अनुरूप यह वचन कहा ॥१४॥

वासांसि च महार्हाणि भूपणानि वराणि च । वर्पाण्येतानि संख्याय वेदेह्याः क्षित्रमानय ॥१५॥

खन्छे खन्छे कपड़े श्रीर वहमूल्य श्राभूपण को चौदह वर्ष को जानकी के लिए पर्याप्त हों—शीच जाकर ले खाखो ॥१४॥

१ शीनिवनमः—शीवरदिविषः । (गो०) २ व्यापृतं—श्राध्यव्यविते व्यापृतं, धनाध्यवं । (गो०) ३ विनस्रवये—कोराग्दे । (गो०) ४ निश्चितं —पावदविष्यं तत्तद्वस्युविषयनिश्चितशानवन्तं । (गो०) ५ शुचिम्—काद्यन्तरशुद्धिपुकः । (गो०)

नरेन्द्रेखेवमुक्तस्तु गत्वा कोश्रगृहं ततः। प्रायच्छत्सर्वमाहृत्य सीतायं सममेव तत् ॥१६॥

महाराज की ऐसी श्राज्ञा पा कर कोपाध्यत्त कोशागार में गया श्रीर जिन जिन वस्तुश्रों को लाने के निए महाराज ने कहा था उन सब को ला कर सीता जी को दे दिश्रा ॥१६॥

सा सुनाता र सुनातानि वंदेही प्रस्थिता वनम् । भूवयामास गात्राणि तेत्रिचित्रंविभूपणः ॥१७॥

श्रयोनिसम्भूत सीता जी ने वन जाने के समय उन विचित्र भूपणों श्रीर वस्त्रों से श्रपने शरीर को शोभित किश्रा ॥१७॥

न्यराजयत वंदेही वेरम तत्सुविभूपिता । उद्यतीं सुमतः र काले खं मभेव विवस्वतः ॥१८॥

जानकी ने उस समय वस्ताभूषण धारण कर, उस घर को दैने ही सुरोभित किन्ना जैसे प्रातःकाल व्यर्थात् उद्यकाल में सूर्य की प्रशस्त किरणें व्याकाश को भूषित करती हैं ॥१=॥

तां भुजाभ्यां परिष्वज्य रश्यश्रूर्वचनमद्यवीत् । श्रनाचरन्तीं कृषणं प्रमूप्न्युंपाघाय मेथिलीम् ॥१६॥

कौसल्या जी ने श्रम्छे आचरण करने वाली जानकी को हृद्य से लगाया श्रीर मस्तक को मूंच, यह कहा ।'१६॥

१ सुजाता—मुजन्मा त्रयोनिजेतियावत् । (गो०) २ त्र्रशुमतः—प्रशस्त-किरणस्य । (गो०) ३ श्वधः—कौतल्या । (गो०) ४ स्रमाचरन्ती स्रकु-र्बन्ती । (गो०) ५ सुपण्—सुद्धं । (गो०)

श्रमत्यः सर्वलोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः प्रियः। भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः॥२०॥

सव लोकों में जो कुलटा क्षियों होती हैं, उनका उनकी चाही हुई त्रिय वस्तुओं से भले ही सदेव सत्कार ही क्यों न किया जाय, किन्तु पित पर विपत्ति पड़ने पर ऐसी क्षियों अपने पित को नहीं मानती अर्थात् जैसा आदर वे समृद्ध काल में अपने पितयों का करती हैं—वैसा आदर सत्कार वे अपने पितयों का विपत्ति के समय नहीं करती ॥२०॥

एप स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् । श्रल्पामप्यापदं माप्य दुष्यन्ति मजहत्यपि ॥२१॥

वास्तव में फ़ुलटा छियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि पहले सुख को भोग कर भी, ज्योंही जरा भी विपत्ति पड़ी कि त्योंही वे पित पर केवल दूपण ही नहीं लगाने लगतीं विलक्ष पित को छोड़ भी बैठनी हैं ॥२१॥

श्रसत्यशीला विकृता४ दुर्ग्राद्यहृद्याः सदा । युवत्यः पापसङ्कल्याः क्षणमात्राहिरागिणः ॥२२॥

संमार में श्रधिक खियाँ ऐसी होती हैं, जो सदा भूठ बोला फरती हैं, जिनकी देखने ही देखने बाले के मन में विकार उत्पन्न होना है, उनके मन की बान बड़ी फठिनाई से जानी जाती है,

१ श्रम्त्यः—छुलटाः । (गा॰) २ नानुमन्थन्ते—नगग्यन्ति । (गा॰) ३ विनिपातगर्न—स्वन्यानात्प्रच्युनि प्राप्तं । (गा॰) ४ विकृताः —रगंनमाधेण विकारातिकाः। (शि॰) ४ च्यामाप्रदिरागिणा—
पदमाधेण त्यक्तानुगगाः।(वि॰)

वे सदा हृद्यशून्य होती हैं। वे अपने को सदा जवान ही सम-मती रहती हैं, उनके मन में नाना प्रकार के पापपूरित सहूल्य एठा करते हैं और वे च्लामात्र में चिरपोपित प्रीति को तिनके की तरह तोड़ डालती है, अथवा यात वात में यिगड़ा करनी हैं।।२२॥

न कुलं न कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रह्म् । स्त्रीणां गृह्णाति हृद्यमनित्यहृद्या हि ताः ॥२३॥

न तो प्रशस्त कुल, न उपकार, न गुरूपिष्ट धर्मविद्या, न वस्र आभूपणादि का दान, न वैवाहिक बन्धन ही (अधदा उनके बाँध कर रखना ही) इन कुलटा खियों के मन को वश में कर सकता है। क्योंकि ये सब धड़ी चब्रल स्वभाय की होती हैं ॥२३॥

[ कुलटा कियों के लक्ष्य समभ्या कर, श्रागे कौसल्या की खती स्वर्गे के लक्ष्य बतलाती हैं 1 ]

साध्वीनां हि स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते शमे । स्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते ॥२४॥

जो सती और पित्रता खियाँ होती हैं, वे कुलोबित आवरण वालीं, सत्य में आस्था रखने वाली, गुरु तनों के उपदेश में सदा रखने वालीं और शान्तचित्त वाली होती हैं। ऐसी खियों के लिए उनका केवल पित ही परम पिषेत्र और सर्वसेष्ठ होता है ॥२४॥

१ संप्रहं—ग्राप्रवाद्तिकपाणिप्रहर्षं। (गेर०)—हरे पिदेर्षे स्वीकारः यद्वा संप्रहो संघनादि। (रा०) २ हिपताना—पित्रप्तानाम् स्त्रीखाम्। (रा०) १ शोक्षे—कुलोचितचरित्रे। (गो०) ४ शुते—गुरुवनक्रशेपदेशे। (गो०) ५ शमे—शान्तौ च (गो०) ६ विशिष्पते—उत्कृष्टोभवित। (गी०)

स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः पत्राजितो मम । तुव दैवतमस्त्वेष निर्धनः सवनोऽपि वा ॥२५॥

श्रव: त् मेरे पुत्र का जो वनवास करने के लिए उदात है श्रप-मान मत करना। क्योंकि चाहे वह घनी है, चाहे निर्धन; तेरे लिए नो वह देवता के समान हीं पूच्य एवं मान्य है ॥२४॥

> विज्ञाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितम् । कृताञ्जलिरुवाचेदं श्वश्रूमिम्रुखे स्थिताम् ॥२६॥

तव सीता जी सास के धर्म श्रीर श्रर्थ युक्त इन वचनों का श्रीश्राय समम, सास के सामने जा श्रीर हाथ जोड़ कर यह योली ॥२६॥

करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यद्जुशास्ति माम् । श्रभिज्ञाऽस्मि यया भर्तुर्वर्तितव्यं १ श्रुतं २ च मे ॥२७॥

हे श्रार्थं! श्रापने मुक्ते वर्सा श्राहा दी है, मैं तदनुसार ही करूँगा। श्री को श्रपने पित की, जिस प्रकार सेवा करनी चाहिए वह में जानती हूं। क्योंकि मैं माता पिता के मुख से यह सब सुन चुकी हूं।।२८॥

न मामसन्जनेनार्या समानयितुमहिति। धर्माद्विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥

हे आर्थ ! आप मुक्ते असर्ना खियों के समान न समकें। मैं भर्म में कभी भी त्रिचनित नहीं हो सकती; जैसे चन्द्रमा की प्रमा चन्द्रमा से कभी भी विचलित नहीं होती ॥२=॥

१ वितिन्धं — पृथ्वितव्यं । (गो॰) २ श्रुतं — मातावितुम्याँ इति श्रेयः। (गो॰)



नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो वर्तते रयः। नापतिः सुखमेषेत या स्याद्पि शतात्मजा ॥२६॥

जिस प्रकार विना तार की बीए। नहीं वजती, विना पहिए का रथ नहीं चलता, उसी प्रकार स्त्री सी पुत्रवाली ही क्यों न हो, उसे विना पति के सुख प्राप्त नहीं हो नकता ॥२६॥

मितं ददाति हि पिता मितं माता मितं गुतः। श्रमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्॥३०॥

क्या पिता, क्या माता खीर क्या पुत्र—ये मय तो थोहे थोहे सुख के देने बले हैं। परन्तु पित, जो खमित सुग्य का देने वाला है, उमका ऐसी कीन ( ख्रभागी ) खी होगी, जो खाहर न करेगी। ( अर्थात् पित से इहलोक खीर परलोक में भी खी को प्रपरिमिति सुख मिलता है)॥३०॥

साऽहमेवंगता श्रेष्ठा श्रुतधर्मपरावरा । श्रार्थे किमवमन्येऽहं स्त्रीणां भर्ता हि दंवतम् ॥३१॥

में पितत्रता धर्म की मय वातें धर्म जानने वाले अप्र लोगों से सुन कर जान चुकी हूँ। सो में, यह जान कर भी कि, को के लिए उसका पित ही देवता हैं; में पित का अनादर क्यों करगी ('त्रधीत कभी न करूँगी) ॥३१॥

सीताया वचनं श्रुत्वा कीसल्या हृदयद्गमग् । श्रुद्धसत्त्वा<sup>२</sup> मुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्पजम् ३ ॥३२॥

१ दृदयसमम्—मनोहरं । (शि॰) २ शुद्धन्ता—शुद्धन्ति । (शि॰) १ दुःखहर्षजम्—पुत्रादेर्वनगमनेन दुःखं, शीतायाबाक्यशवणेन च ह्यं: । (रा॰)

भोलीभाली माता कौसल्या. जो श्रीरामचन्द्र के वनगमन से दुखी हो, श्राँसू गिग रही थी, सीता के ये मनोहरवचन सुन, सहसा प्रसन्न वचन हो गई।।३२॥

तां पाञ्जलिरभिक्रम्य मातृमध्येऽतिसत्कृताम् । रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमव्रवीत् ॥३३॥

सव माताश्रों में श्रधिक पूज्य कोसल्या की परिक्रमा कर, परम धर्मात्मा श्रीरामचन्त्र ने हाथ जोड़ कर, कहा ॥३३॥

श्रम्य मा दुःखिता भूस्त्वं पश्य त्वं पितरं मम । क्षयो हि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥३४॥

हे श्रम्मा! (मेरे वन जाने के वाद) तू दुःखी हो, मेरे पिता की श्रोर मत देखनाः क्योंकि वनवाम की श्रवधि शीघ ही प्री हो जायगी।।२४॥

सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च । सा समग्रमिहर प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृदृदृतम् ॥३५॥

ये चौदह वर्ष तुमे ऐसे कट जायँगे जैसे सोने में एक रात कट जाती है। अथवा तुमे ये १४ वर्ष एक रात के समान जान पहेंगे। पिना की आज्ञा पालन कर, सुदृदों महित तू सुमे यहाँ आया हुआ देखेगी॥३४॥

एतावद्भिनीतार्थमुक्त्वा स जननी वचः । त्रयः शनशतार्थाश्र ददर्शावेक्ष्यः मातरः ॥३६॥

१ बनवानम्य—वनवासकालम्य । (गी०) २ समग्र—सम्पूर्णं मनोर्षं अथवा निर्वेतिनिवित्वचनं । (गी०) ३ दृटश्चिद्य—वक्तव्यं श्रालीच्य । (२०)

श्रयनी जननी कौसल्या से इस प्रकार कह, श्रीगमचन्द्र ने श्रपनी श्रन्य ३४० माताओं से कुछ कहने का विचार किश्रा ॥३६॥

तायापि स तर्ववार्ता मातृर्दशरयात्मजः । धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः ॥३७॥

वे भी सब माताएँ, कीमल्या की तरह आर्त थीं, अर्थान् दुःग पा रही थीं, अतः श्रीरामचन्द्र ने द्दाय जोड़ कर, उनसे यह धर्म-युक्त बचन कहे ॥३७॥

संवासात्परुपं किश्चिद्जानाद्वापि यत्कृतम् । तन्मे समञ्जानीत् सर्वाश्चामन्त्रयामि र दः ॥३८॥

एक साथ रहने के कारण जाने या अनजाने जो हुन्द्र श्रपराध सुफसे वन पड़ा हो, उसको श्राप सब छमा फरना। में आपसे वहीं मॉगता हूँ ॥३=॥ 🕝

वचनं राधवस्यतद्धमेयुक्तं समाहितम् ।

शुशुनुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहत्वेतसः ॥३६॥

श्रीरासचन्द्र के मुख से ऐसे धर्मयुक्त श्रीर समीचीन अर्थयुक्त बचन सुन, सब रानियाँ शोक से विकल हो गई ॥३६॥

जक्नेऽय तासां सन्नादः क्रौश्रीनामिव निस्वनः। मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदति राघवे ॥४०॥

श्रीरामचन्द्र के वचन सुन फर, सब रानियों के रुटन का महा-नाद वैसा ही हुआ, जैसा कि, क्रोंची नामक चिढ़ियों के विल्लाने से होता है ॥४०॥

१ समनुवानीत-चान्तिमत्यनुशाहुर । (गो॰) २ व्यामन्त्रचाभ-व्यापृन्छामि । (गो॰) ३ समाहितं-समीचीनार्यं नुष्ठं । (गो॰)

मुरजपणवमेघघोपव-दशरथवेश्म वभूव यत्पुरा । विलिपतपरिदेवनाकुलं व्यसनगतं तदभूत्सुदुःखितम् ॥४१॥ इति एकोनचत्वारिंशः धर्गः ॥

हा! महाराज के जिस राज भवन में पहले मृद्क्ष ढोल के मेघगर्जनवत् राव्द हुआ करते थे, वही भवन आज रानियों के फरणपूर्ण आर्तनाद और परितार के अत्यन्त दु:ख से भर गया।।४१॥

श्रयोध्याकायड का उनतालोधवाँ धर्ग समाप्त हुन्ना।

चत्वारिंशः सर्गः

--:0:---

थ्यय रामथ सीता च लक्ष्मणथ कृताञ्जलिः। उपसंग्रह्म राजानं चक्रुर्दीनाः र पद्क्षिणम् ॥१॥

श्रनन्तर दीन दुःची श्रीरामचन्द्र ने सीता श्रीर लदमण सहित महाराज दशरथ के चरणों को स्पर्श कर, प्रणाम किश्रा श्रीर प्रदक्षिण की ॥१॥

तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सीतया सह ।
रायवः शोकसम्मृदो जननीमभ्यवाद्यत् ॥२॥
पिता जी से विदा भाँग, सीता सहित धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ने
शोक से विकल बीमल्या जी को प्रणाम किया ॥२॥

१ उपस्याय--पाटप्रद्यापूर्वकंप्रयास्य (गो०)

श्रन्यक्षं १ लक्ष्मणो भ्रातः कांसल्यामभ्यवाद्यत् । श्रय मातः सुमित्राया जग्राह चरणो पुनः ॥३॥

श्रीरामचन्द्र के प्रणाम कर चुकते पर लद्दमण ने कीमन्या को प्रणाम किश्रा। तदनन्तर श्रपनी जननी मुमित्रा के चरण छुए॥३॥

तं वन्दमानं रुद्ती माता सामित्रिमत्रवीत्। हितकामा महावाहुं मृष्ट्युपात्राय लक्ष्मणम्॥४॥

रदन करती हुई श्रीर लहमण का हिन चाउने वाली माना सुमित्रा ने, महाबाहु लहमण का सिर मूंघ कर उससे कहा ॥४॥

स्रष्टस्त्रं वनवासाय स्त्रतुरक्तः सुद्द्वने । रामे ममादं मा कार्षाः पुत्र श्रातरि गच्छति ॥४॥

् जिस प्रकार कीसल्या ने श्रीरामचन्द्र को लोकरच्छार्थ दलग्र किया है, उसी प्रकार मैंने श्रीरामचन्द्र में प्रतुराग रखने यात श्रीर उनके साथ बन जाने के लिए तुमे जना है। खतः श्रीराम के बन जाने पर तू वहाँ उनकी सेवा शृशूपा में प्रसावधानी मन करना। (अथवा ऐसा न करना कि, श्रीरामचन्द्र तो यन जार्य श्रीर तू वीच में रह जावे—भूपण् )।।॥

व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानव । एप लोके सतां धर्मी यञ्ज्येष्टवशगो भवेत् ॥६॥

हे अनप ! चाहे यह दुःखी हों या सुखी हो, (त् जान रखी कि, यही) तेरी एक मात्र गति हैं अर्थात् तेरे ये ही सर्वस्व

१ झन्दर्च-- धनुषदं (गो॰)

हैं। लोक में सज्जनों का घम ही यह है कि, बड़ों के कहने में चलना ॥६॥

> इदं हि रुत्तम्रचितं कुलस्यास्य सनातनम् । दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृघेषु च ॥७॥

विशेष कर के इस वंश की तो पुरानी रीति यह है कि, दान देना, यज्ञ करना श्रीर संप्राम में शरीर त्याग करना ॥॥

लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वा सा संसिद्धं वियराघवम् । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनःपुनरुवाच तम् ॥८॥

सुमित्रा ने लदमण से इस प्रकार कहा श्रीर उसकी वन जाने के लिए तत्पर देख श्रीर उसकी श्रीरामचन्द्र का प्यारा जान, सुमित्रा जी उससे वारंवार कहने लगीं; वेटा देर मत करो, जर्ल्डा श्रीरामचन्द्र के साथ वन को जाश्रो ॥८॥

रामं दशर्थं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्। श्रयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्।।६।।

हे बत्स! (माता, पिता, घर द्वार श्रीर देश झूटने का सोच मत करना श्रीर वहाँ श्राना मन प्रसन्न रखने के लिए (श्रीराम-चन्द्र को महाराज दशरथ के समान, जानकी को मेरे समान श्रीर चन को श्रयोष्या से समान जानना ॥६॥

तनः सुमन्त्रः काक्तस्यं पाछलिर्वाक्यमत्रवीत्। विनीतो विनयन्नश्च मातलिर्वासवं यथा।।१०॥

१ सरिदं-गमनोयुनः । (गो०)

तद्नन्तर सुमंत्र हाय जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र से उसी प्रकार बोले, जैसे मातलि इन्द्र से वोलता है ॥१०॥

रयमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः । क्षिमं खां प्रापयिप्यामि यत्र मां राम वस्यसि ॥११॥

हे महायशस्त्री राजपुत्र ! श्राप रथ पर सवार हों । श्राप जहाँ कहेंगे, वहीं में श्रापको तुरन्त पहुँचा दूँगा ॥११॥

चतुर्दश हि वर्पाणि वस्तन्यानि वने त्वया । तान्युपक्रमितन्यानि यानि देन्याऽसि चोदितः ॥१२॥

श्रापको १४ वर्ष वन में वास करना है, मो कंकेयी की प्रेरणा के श्रनुसार श्राज ही से उसका श्रारम्भ कीजिए ॥१२॥

तं रथं सूर्यसङ्काशं सीता हुप्टेन चेतसा । भारुरोह वरारोहा कृत्वा शलङ्कारमात्मनः ॥१३॥

तब सुन्दर मुख वाली जनकनिन्दनी प्रकृतंमन से समुर के दिए हुए श्रनेक प्रकार के बजाभूपणों सांहत, सब से प्रथम सूर्य से समान (चमकीले) रथ पर चढ़ ॥१३॥

श्रयो ज्वलनसङ्काशं<sup>२</sup> चामीकरविभूपितम् । तमारुरुद्दतुस्तुर्णे श्रातरी रामलक्ष्मणी ॥१४॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र और लदमण भी उस सुवर्णभूषित और श्रायुधों से सज्जित रथ पर सवार हुए ॥१४॥

१ अलकारंकृत्वा—श्वशुरदत्तवस्त्रामरणादिभिः इतिरोपः। (गो॰) २ व्यक्तमध्द्वार्थं — श्रागुषपूर्वंत्वदितिमावः। (गो॰)

वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्यं सीतायं श्वन्तुरो ददौ ॥१५॥

· सीता जी के सप्तर महाराज दशरथ ने वनवास के दिनों को गिन, पित के साथ वन जाती हुई सीता को, जिस प्रकार गहने कपड़े दिए थे ॥१४॥

तथैवायुधजालानि श्रात्यभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे प्रतिन्यस्य सचर्म कठिनं च नत् ॥१६॥

वैसे ही महाराज ने दोनों भाइयों के लिए वहुत से श्रस्त शास्त्र, क्वच, उत्तम मज्जवून ढालें भी रथ पर रखवा दी थीं ॥१६॥

सीतातृतीयानारूहान् दृष्टा १ धृष्टमचोद्यत् । सुमन्त्रः २सम्मतानश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे ॥१७॥

सुमंत्र ने तीनों को रथ पर वैठे हुए देख, उन वृायु तुल्य तेज चाज से चलने वाले अपने पसंद किए हुए घोड़ों को, सावधानी के साथ आगे बढ़ाया ॥१०॥

मितयाते महारएयं चिररात्राय राघवे । वभूव नगरे मूर्छा वलमूर्छा जनस्य च ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र के बहुन दिनों के लिए द्राह्यक्वन की प्रस्थान करते ही, केवल नगरवासी या वाल वृद्ध स्त्री पुरुष ही नहीं, किन्तु राजसैन्य के हाथी घोड़े नक श्रपने श्रापे में न रहे ॥१८॥

१ पूर्व-मधेयै । (गो०) २ मग्मतान्-श्रेष्टान् । (गो०) ३ चिररात्राय —चिग्डालम् । (गो०) ४ बलमूच्छ्री—ग्रह्यगजादिमोदः । (गो०)

तत्समाकुल'सम्झान्तं मत्तसङ्कुपितद्विपम् । इयशिङ्जितनिर्योपं पुरमासीन् महास्त्रनम् ॥१६॥

बहाँ जितने लोग थे. वे सब जुड्ध छीर कुद्ध हो, मनवालों धी तरह हो गए। हाथी विगड़ गए, घोड़े हिनहिनाने लगे। सारी खयोध्यापुरी में हलचल मच गई ॥१६॥

ततः सवालद्यदा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुदाव घर्मार्जा सलिलं यथा ॥२०॥

श्रयोध्या के क्या चालक श्रीर क्या चृढ़े श्रीर क्या युषक— सभी श्रत्यन्त विकल हो, श्रीगमचन्द्र के रथ के पीछे बसे ही दौड़ने लगे, जैसे घाम से सताया हुश्रा जीव पानी की श्रीर टीइता है।।२०॥

पार्श्वतः पृष्ठतश्रापि लम्यमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमृचुर्मृग्रनिस्त्रनाः ॥२१॥

कोई तो रथ की श्रमत बगत श्रीर कोई रथ के पाँछे, शीराम-चन्द्र को देखने के लिए ऊपर को मुग्न उठाए चले जाते थे। मय के सब उस समय रो रहे थे श्रीर चिल्ला चिल्ला कर सुमंत्र से एए रहे थे ॥२१॥

संयच्छ वाजिनां रश्मीन् सूत याहि शनः शनः। मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दशं नो भविष्यति॥२२॥

१ समाकुलं--प्रन्त:करणद्मोभयुनःं। (गो०) २ उदम्युला--रामम् पर्यन्तः। (शि०) बा० रा० का०---२८

हे सूत ! घोड़ों की रास कड़ी करो, रथ धीरे धीरे चलाश्री। श्रीरामचन्द्र का मुख हमें जरा देख लेने दो। क्योंकि हमारे लिए श्रव इनके मुख का दर्शन दुर्लम हो जायगा ॥२२॥

श्रायसं हृद्यं नूनं राममातुरसंशयम् । यद्देवगर्भपतिमे वनं याति न भिद्यते ॥२३॥

श्रव हमको निरचय हो गया कि, श्रीगमचन्द्र की माता का हृदय लोहे का है। क्योंकि देवसमान इन श्रीरामचन्द्र को वन जाते देख, वह फट क्यों नहीं गया ॥२३॥

कृतकृत्या हि वंदेही छायेवानुगता पतिम् । न जहाति रता धर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा ॥२४॥

धन्य है वैदेही, जो श्रपने पित के पीछे रारीर की छाया की तरह उसी प्रकार जा गई। है श्रीर पित्रतधर्म में दृढ़ है, जिस प्रकार सूर्य की प्रभा मेर पर्वत को नहीं छोड़ती ॥२४॥

यहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सत्ततं भियवादिनम् । भ्रातरं दंवसङ्काशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥२४॥

श्रहो लदमण ! तुम भी कृतार्थ हुए, जो तुम सर्देव प्रियवादी श्रीर देवतुल्म भाई की वन में सेवा करोगे ॥२४॥

> महत्येपा हि ते सिद्धिरेप चान्युद्यो महान् । एप स्वर्गस्य मार्गश्र यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥

यही तुम्हारे लिए घट्टी निद्धि है और यही तुम्हारे लिए सहार श्रम्यदय है श्रीर यही तुम्हारे लिए स्वर्ग जाने का सार्ग है, जो तुम श्राने भाई के श्रवामानी हुए हो ॥२६॥ एवं वदन्तस्तं सोदुं न शेक्नुर्वाप्यमागतम् । नरास्तमन्त्रगच्छन्तः वियमिक्ष्वाक्ननन्दनम् ॥२७॥

प्यारे इस्त्राक्षनन्द्रन श्रीरामचन्द्र के पीछे जाते हुए श्रीर इस प्रकार कहते हुए लोग श्रॉसुओं को न रोक सके श्रधीन् रोने सरो ॥२७॥

श्रय राजा दृतः स्त्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः । निर्जगाम भियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्गृहात् ॥२८॥

चधर राजभवन में दीनदुगी महाराज दशरथ शोक से विकल रानियों सहित यह कहते हुए "में अपने प्यारे वेदे की देर्ग्गा" भवन से पैदल ही निकल पढ़े ॥२=॥

शुथुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुदन्तीनां महास्त्रनः । यथा नादः करेखनां वद्धे महति कुद्धरे ॥२६॥

हाथी को जंजीरों में वंधा देख, जिस प्रशार हिंधनी चिंघारू मारती है, उसी तरह ऋति जोर से खियों के रोने का शब्द महा-राज दशरथ ने सुना ॥२६॥

पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान्सन्न रस्तद्राऽभवत् । परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्तुतो यया ॥३०॥

उस समय श्रीगमचन्द्र जी के पिता महाराज दशरय वैसे ही इतश्री और इततेज हो गए, जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा राहु से प्रसे जाने पर इततेज श्रीर एतश्री हो जाता है ॥३०॥

१ सम:--- प्रवट्सतेना। (गो•)

स च श्रीमानचिन्त्यात्माः रामो दशरथात्मजः । सृतं सञ्चोदयामास त्वरितं वाद्यतामिति ॥३१॥

श्रीरामचन्द्र जिनको साधारण लोग नहीं पहिचान सकते थे, सूत से बोले कि, रथ जल्दी जल्दी हाँको ॥३१॥

रामो याहीति स्तं तं तिष्ठेति स जनस्तदा । उभयं नागकतस्तः मर्तुमध्यनि चोदितः ॥३२॥

इधर श्रीरामचन्द्र तो रथ शांघ हाँकने को कहते श्रीर उधर प्रजाजन कहते कि रथ धीरे धीरे चलाश्री। ऐसी दशा में सुमंत्र न तो रथ को तेज ही चला सके श्रीर न खड़ा ही कर सकते थे— वैचारे बड़े सङ्घट में थे ॥३२॥

निर्गच्छति महावाही रामे पौरजनाश्र्भिः। पतिर्तरभ्युपहितं प्रश्राम महीरजः॥३३॥

जिस समय महावाहु श्रीरामचन्द्र वन जाने लगे, उस समय उनके रथ के पहियों से उड़ी हुई धूल पुरवासियों की श्रश्रुधार

> रुदिताश्रुपरिचृनं हाहाकृतमचेतनम् । भयाणे राघवस्यासीत्पुरं परमधीडितम् ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र जी के प्रयाण के ममय श्रयोध्यापुरी के रहने वाले हाहाकार कर रोने रोते किंकर्त्तव्यविमृद् हो गए—लोगों को वड़ा ही दु:त्व हुआ ॥३४॥

१ श्रनित्यातमा—प्राकृतवनीर्राचन्त्यम्बरूपः। (वि०) २ श्रचेतनम्

सुस्राव नयनैः स्त्रीणामास्त्रमायाससभ्भवम् । मीनसंक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कनिरव ॥३५॥

ì

ŕ

li

उस समय ब्रियों के नेत्रों से ऐसी श्रश्नुधारा वह रही थी, जैसे प्रमुखलियों के खलवला देने से कमल के पत्तों पर गिरा हुआ बल विहता है ॥३४॥

> दृष्ट्वा तु तृपतिः श्रीमानेकचित्तगर्तं धुरम्। निषपातेव दुःखेन हतमृत्त इव द्रुमः ॥३६॥

महाराज सारे नगरवामियों को दुखी देख, जद से कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े ॥३६॥

ततो हलहलाशन्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठनः । नराणां मेस्य राजानं सीदन्तं मृरादुः खितम् ॥३७॥

श्रीरामचन्द्र के रथ के पीछे जो लोग थे, वे महाराज की यह महादुः कपूर्ण दशा देख, हाहा कार करने लगे ॥३७॥

हा रामेति जनाः केनिद्राममातेति चापरे । अन्तःपुरं समृद्धं च क्रोशन्तः पर्यदेवयन्<sup>२</sup> ॥३८॥

महाराज को तथा उनके रनवास की समस्त रानियों और नौकर चाकरों को दुखी देख, कोई कहता "हा राम!" और कोई कहता "हा कीसल्ये!"—सारोंश यह हि, उस समय सब सोग कदन कर रहे थे॥३०॥

१ एकचित्रगतं—दुःसेनैकचित्रवंगतम्। (रा०) २ पर्यदेवपन्— सम्दन्। (गो०) थ्यन्वीक्षमाणो श्रामस्तु विपण्णं स्रान्तचेतसम् । राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतीं पथि ॥३६॥

इस प्रकार लोगों का रोना और चिल्लाना सुन, जाते हुए श्रीरामचन्द्र ने पीछे की और देखा कि, उनके पिता महाराज ह दशरथ और उनकी माता कीसल्या पैदल ही उनके पीछे चली आ रही हैं और वे विपाद से प्रसित हैं और भ्रान्तिचत्त हैं ॥३६॥

> स बद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा । धर्मपाशेन संक्षिप्तः अकाशं नाभ्युदेक्षत ॥४०॥

वंधा हुआ घोड़ी का वचा जिस प्रकार श्रपनी माता को देख नहीं पाता, उसी प्रकार सत्य के पाश में वंघे होने के कारण श्रीरामचन्द्र ने (माता पिता की यह दशा देख कर भी) उधर से दृष्टि फेर ली ॥४०॥

> पदाितनां च यानाहीवदुःखाहां सुखोचितां। दृष्ट्वा सञ्चोदयामास शीव्रं याहीति सारिथम्॥४१॥

मदा सवारी में चलने वाले, जिन्होंने कभी मुख को छोड़ दुःख जाना ही नहीं, उनकी पैनल चले खाते देख, श्रीरामचन्द्र ने मुमंत्र से रथ शीघ हाँकने को कहा ॥४१॥

न हि तत्पुरुपच्यात्रो दुःखदं दर्शनं पितुः । मातुत्र सहितुं शक्तस्तोत्रार्दित इव द्विपः ॥४२॥

र श्रन्भीरमागः—श्राक्षोगानुसरिग्वरचात्मामान्यतः नुमागः } (गे॰) २ संस्मिः—त्रद इति यावा । (गो॰)

श्रीरामचन्द्र जी श्रपने माता पिना की यह श्रवम्या न देग्य सके, उस समय उनकी वैमी ही दशा थी जैसी कि, किमी मनवाने हाथी की श्रंकुश लगने से होनी है ॥४२॥

मत्यागारमिवायान्ती वत्सला वत्सकारणात् । वद्धवत्सा यथा धेन् राममाताऽभ्यवावत ॥४३॥

गोष्ठ में बॅघे हुए वच्चे की सुध कर दिन भर वन में रही हुई गी, जैसे शाम को गोठ की श्रोर दीड़ती है, वसे ही फीसल्या जी भी दीड़ी ॥४३॥

तथा रुद्न्तीं कीयल्यां रयं तमनुघावनीम् । क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥४४॥ रुद्रन करती हुई कीसल्या रथ के पीछे टीट्री चली जानी थीं स्रोर हा राम, हा सीता, हा लद्षमण कह कर चिल्ला रही थी ॥४४॥

रामलक्ष्मणसीतार्यं स्नत्रन्तीं वारि नेत्रजम् । श्रसकृत्वंक्षत स तां ऋत्यन्तीमिवर मातरम् ॥४५॥

श्रीरामचन्द्र जी ने एक बार फिर कर देग्या कि, उनकी माना राम, लद्मण सीता के लिए उदन करती एवं गिरनी पट्नी चक्कर खाती चली बा रही हैं ॥४४॥

> तिष्टेति राजा चुक्रीश याहि याहीति रायवः । सुमन्त्रस्य वभूत्रात्मा रचक्रयोरिव चान्तरा ॥४६॥

इधर तो महाराज दशस्य सुमंत्र से फहते थे-ठारो ठहरो श्रीर इधर श्रीरामचन्द्र पहते थे शीघ चलो शांघ चनो । उम समव

१ तृत्यन्ती।मव—तः दितस्तः पि भ्रमन्तामिव। (गी०) २ चग्रेपीरक्वा न्तरा—चक्रयोर्तुपुरमत्तेनचीरन्तगरिषतिः उदाशीनः पुरुष इच सुमेत्रत्यामा-मनःदोलायितो बभूत । ( रा० तथा वि० )

युमंत्र उसी प्रकार घवड़ा उठे, जिस प्रकार युद्धार्थ खड़ी हुई सेनाओं के बीच खड़ा उदासीन मनुष्य घवड़ा उठता है। (श्रयीत सुमंत्र परापिश में पड़े हुए ये कि, महाराज की श्राज्ञा का पालन करें कि, श्रीरामचन्द्र की श्राज्ञा का पालन करें कि,

नाश्रापिमिति राजानमुपालन्धोऽपि वस्पिस । चिरं दुःखस्य २पापिष्टमिति रामस्तमव्रवीत् ॥४७॥

श्रीरामचन्द्र ने सून से कहा कि, तुम जब लौट कर महाराज के पास आश्रो तब यदि महाराज पूँछे कि मेरी श्राज्ञा की श्रवहेता कर रथ क्यों नहीं ठहराया; तब कह देना कि, (रथ की गड़गड़ाहट श्रीर लोगों के रडन के चीत्कार में) मैंने श्रापकी वात
सुनी नहीं। क्योंकि इस समय जो दुःख हो रहा है, वह यहाँ ठहर
कर देर करने से श्रीर भी श्रधिक हो जायगा। श्रथीन यहाँ ठहरने
से सिवाय दु:ख श्रीर कष्ट वद जाने के श्रीर कुछ भी लाभ नहीं
है॥४॥

रामस्य स वचः क्वबन्नतुज्ञाप्य च तं जनम् । वजनोऽ प<sup>३</sup> ह्याञ्शीवं चोदयामास सारिधः ॥४८॥

तय सुमंत्र ने श्रीरामचन्द्र का कहना माना श्रीर जो लोग रय के पाछे श्रा रहे थे, उनसे जाने के लिए कहा, श्रीर तय चलते हुए घं दों को तेज दोड़ाया ॥४=॥

न्यवर्तन जना राज्ञो रामं कृत्वा मदक्षिणम् । मनमाष्यश्रुवेगैश्च न न्यवर्तत मानुपम् ॥४६॥

१ निर...इति—दुःगम्य इदानीमनुम्यमान-दुःगस्याचिरं विलम्यः । (गो॰) २ पानिष्ट—धनि दुःश्वरं । (गो॰) १ प्रवनोऽपि-गच्छतोषि पुनः । ४ रा॰ )

जिस समय रथ तेजी से चला उम नमय महाराज के कुटुम्ब के लोग भीरासचन्द्र जी की मन से पिन्हमा कर, शरीर में नीट आए, परन्तु मन से नहीं लीटे, किन्तु श्रन्य पुरवामी जन वो मन से मीन लीटे श्रीर इसी लिए उनका श्रश्रुवेग मीन बमा ॥४६॥

यमिच्छेत्पुनरायान्तं नैनं दृग्मनुत्रजेत् । इत्यमात्या महाराजमृचुर्दशरथं वचः ॥५०॥

मंत्रिवर्ग ने महाराज से फहा कि, जिसना शांघ्र पुनरागमन चाहे, उसको पहुँचाने के लिए दूर तक जाना चाहिए॥१०॥

तेपां वचः सर्वगुणोपपत्नं
प्रस्वित्रगात्रः प्रविपएणरूपः ।
निशम्य राजा कृपणः सभायीं
व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः ॥५१॥

इति चलारिशः सर्गः ॥

शास का ऐसा वचन सुन, महाराज दशरथ जी, (रथ के पीर्ट्र दौड़ने के कारण) जो पमीने से मराधार खीर शोक में हीन ही रहे थे, रानियों सहित श्रीगमचन्द्र की और टक्टणी लगाए वहीं खड़े हो गए। अथीत रथ के पीछे किर न गए। (धर्मशास्त्र की खादा, अथवा मंत्रियों के युक्तियुक्त वचन के खाने पुदरनेर हब गया) ॥४१॥

अबोध्याकारह का चालीसवीं सर्ग समाप्त हुआ।

# एकचत्वारिंशः सर्गः

—:**%**:—

तिसम्तु पुरुपन्याघे विनिर्याते कृताञ्जलो । व्यार्तशन्दोऽय संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महान् ॥१॥

हाय जोड़े विदा होते हुए पुरुपसिंह श्रीरामचन्द्र के चले जाने पर, श्रन्त:पुर की ख़ियों ने हाहाकार मचाया ॥१॥

श्रंनायस्य जनस्यास्य दुर्वेतस्य तपस्विनः । यो गतिः शरणं चासीत्स नाथः कनु गच्छति ॥२॥

वे विलाप कर के कहने लगी—जो श्रनाथों, दुर्वलों श्रीर शोचनीय मनुष्यों के एकमात्र श्रवलंव श्रीर रक्तक हैं, वे श्रीराम-चन्द्र कहाँ जाते हैं।।२।

न क्रुध्यत्यभिगप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जनन् । क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःख कचिद्वगतः ॥३॥

जो कठोर वचन कहने पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं, श्रीर न किसी को कुपित करते हैं, प्रत्युत कुपित हुए जन को प्रसन्न करने याने हैं नथा जो सब के सुख दु ख को श्रपना सुख दु:ख समफने बाते हैं, वे श्रीरामचन्द्र कहाँ जाते हैं? ॥३॥

कांसरपायां महानेजा यया मातरि वर्तते । तया यो वर्तनेऽस्मामु महात्मा कनु गच्छति ॥४॥ जो महातेजस्वा अपनी जननी कीमल्या की तरह ही हम सब को माना नानने हैं, वे महात्मा अब कहाँ जा रहे हैं ? ॥४॥ कैकेय्या क्रिश्यमानेन राज्ञा सञ्चोदिनो वनम् । परित्राता जनस्यास्य जगतः इतु गच्छिन ॥॥॥

कैकेबी से सताए जा कर और महाराज द्वाग वनवाम के निए . प्रेरित हो, इस जगत के समस्त जनों के रचक श्रारामचन्द्र करों चले जाते हैं ? ॥॥॥

> थहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य सम्मियम्। धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति ॥६॥

हा ! महाराज की चुद्धि पर नो पत्थर पढ़े हैं. जो धर्मात्मा सत्यवादी श्रीर जीवों के पूर्ण रीति से प्रीतिपात्र मीराम के। वन-वास दे रहें हैं ॥६॥

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इत्र धेनंतः। रुरुदुर्श्वेव दुःखार्ताः सस्त्ररं च विचुक्रुगुः॥७॥

इस प्रकार वे सब रानियाँ बद्ददा रिटन नी की नरह शोचार्च हो, रोने लगी और उचस्वर से विलाप करने लगी ॥ ॥

स तमन्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः । पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुन्वा चासीत्युद्ःखितः ॥८॥

महाराज पुत्रियोगजन्य शोक से नो पिहले ही दुःनी ही रहे ये, तिस पर रनवास के इस घोर श्राचनाद हो चुन, वे पत्यन्त हुःसी हुए ॥८॥

नाग्निहोत्राएयह्यन्त नापचन् गृहमेषिनः । श्रकुर्वन्न प्रजाः कार्यं सूर्यथान्तरघीयत ॥६॥

१ निश्चेतनः—हिद्धितीनः। (गो०)

उम दिन न तो किसी ब्रह्मचारी ने अग्निहोत्र किआ और न किसी गृहम्थ के घर चूल्हा ही जला अथवा न किसी ने रसोई बनाई। उस मारे दिन किसी ने कुछ काम न किआ और दिन दूव गया। अर्थात् वह समस्त दिन लोगों का दुःख ही दुःख में बीता 881

> च्यस्जन् कवलानागा गावो वत्सान्नपाययन्। पुत्रं मथमजं लव्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत् ॥१०॥

(केवल मनुष्यों ही की यह दशा हुई हो सो यात नहीं) हाथियों ने श्रपनी श्रपनी भूलें गिग दी, गौओं ने बछड़े बछियों को दूध न पिलाया। माताएँ श्रपने ज्येष्ठ पुत्रों को देख हपित नहीं होता थीं ॥१०॥

> त्रिशङ्क्षलांहिताङ्गश्च वृहस्पतिवुधाविष । दारुणाः साममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे न्यवस्थिताः ॥११॥

त्रिराक्, मद्गल, वृहस्पति, वुध, शनि श्रौर शुक्र श्रादि क्रूर मह चक्री हो, चन्द्रमा के निकट जा थर-थर कॉपने लगे ॥११॥

नक्षत्राणि गताचींपि ग्रहाश्च गततेजसः। विशाखारस्तु सधुमाश्च नभसि प्रचकाशिरे॥१२॥

नजत्र प्रभाद्दान र्थार प्रद्व तेजहीन हो गए। विशाखा उत्तर धुर्मना पढ़ गया था श्रीर श्राकाश में धुँघला सा चमक ए था ॥१२॥

१ विद्यापाः—इस्बाकुदेग्रनवर्ष । (गो०)

१कालिकानिलवेगेन महोद्धिरिवोत्यितः। रामे वनं प्रवालते नगरं प्रचचाल<sup>२</sup> तत् ॥१३॥

तेज वायु के चलने से आकाश में मेघों के समूह उसी प्रशार एक के ऊपर एक उठते थे, जिस प्रशार समुद्र में लहरें उठा परनी हैं। श्रीराम के वन जाने पर नगर में भूकम्प हुआ ॥१३॥

> दिशः पर्याकुलः सर्वास्तिमिरेग्गेव संद्वताः । न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाग्ने न किञ्चन ॥१४॥

दशों दिशात्रों में श्रन्धकार हा गया. जिसमे प्रापाश में प्रहों श्रीर नचत्रों का प्रकाश नहीं देख पड़ना था ॥१४॥

श्रकस्मान्नागरः सर्वो जनो दृन्यमुपागमत् । श्राहारे वा विहारे वा न फश्चिद्करोन्मनः ॥१५॥

श्रकस्मात् सारे नगर्शनवामी च्दाम हो गए। इस दिन विमी ने भी न वो भोजन किए और न कोई किसी रोन-कृद या मनोर्ह्णन के कार्य में सम्मिलित हुआ ॥१४॥

शोकपर्यायसन्तप्तः सततं दीर्घग्रुः छ्वनन् । श्रयोध्यायां जनः सर्वः श्रुरोच जगतीपतिम् ॥१६॥

सब श्रयोध्यावासी शोफसन्तप्त हो वरावर आहें मर रहे पे भौर महाराज दशरथ पर फुढ़ रहे थे ॥१६॥

१ कालिका---नेघरिकः श्रानिक्षयेनेन झाकाही छत्यितः स्टब्सिक इर्यते । (रा॰) २ नगर प्रचवासेत्यनेन मूक्तः। (रा॰)

वाष्यपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः । न हृष्टो लक्ष्यते कश्चित्सर्वः शोकपरायणः ॥१७॥

राह चन्नते मनुष्यों के भी नेत्र श्राँ धुत्रों से भरे हुए थे, कहीं प्रमन्नता का नाम तक न था, क्योंकि सब के सब पुरवासी शोक सन्तप्त हो रहे थे ॥१७॥

न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः । न सूर्यस्तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत्॥१८॥

न तो शीवल ह्वा चलती थी न चन्द्रमा सुहावना जान पड़ता था श्रीर न सूर्य ही तपते थे। सारा जगत ही रामवियोग में विकल हो रहा था ॥१८॥

श्चनर्थिनः सुतः स्त्रीणां भर्तारो श्रातरस्तथा । सर्वे सर्वे परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन् ॥१६॥

न नो पुत्र को अपने माना पिता से, न पितयों को अपनी मह-धर्मिशियों से और न भाई को अपने भाई से कुछ प्रयोजन रहा— सम ने मब को छोड़ मा दिखा था। क्योंकि उम दिन सब लोग केवल शीरामचन्द्र के शोक में डूबे हुए थे ॥१६॥

ये तु रामस्य सहदः सर्वे ते मृहचेतसः। शोकभारेण चाकान्नाः शयन न जहस्तदा ॥२०॥

जो श्रीगमनन्द्र के िर्तिषी नित्र थे उनकी खपनी कुछ भी सुघ एछ श्रीन थी। ये शीकभार से इनने द्ये हुए ये कि, उनकी निद्रा जाती गद्दी ॥२०॥ वतस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेखेव मही सपर्वता । चचाल घोरं भयशोकपीडिता सनागयोधाखगणा ननाद च ॥२१॥

इति एकचस्यारियः सर्गः ॥

इन्द्र से रहित पर्वतों महित पृथिवी की जो दरा होनी है.
वही दशा महात्मा श्रीरामचन्द्र रहित श्रयोष्या की हुई छीर यह
घोर शोक से सन्तम हां किन्यत हो गई। वह पुरी हाधियों, पोरों
श्रीर वीरों के हाहाकार व श्राचिनाद से पूर्ण हो गई। (१२३ मे
रहित का तात्पर्य यह है कि जैसे इन्द्र का कोव होने पर क्या दृष्टि
के कारण सारी पृथिवी और पहाड़ उत्तम हो उठते हैं और
समुख्य, पशु पक्षी सभी विकल हो उठते हैं, उभी प्रकार किराम
के श्रयोध्या छोड़ कर चले जाने पर श्रयोध्या की द्या रो
गई)॥२१॥

श्रयोध्याकारह का इकतालीयकों गरा पूरा हुआ।

---;£3;---

द्विचत्वारिंशः सर्गः

*—ష*-

यावतु निर्यतस्तस्य रजोरूपमद्ययन । नैवेक्ष्याकुनरस्तावत्सञ्जहारात्मचक्षुपी ॥१॥

अब तक आराम बन्द्र के रथ के पहियों से एड़ती हुई पूर दिखलाई देती रही, तब तक महाराज ने उम थोर से अपनी निगा न फेरी धर्यात् दथर ही देखते रहे ॥६॥ यावद्राजा प्रियं पुत्रं पश्यत्यत्यन्तधार्मिकम् । तावद्वश्यवर्धते श्वास्य धरएयां पुत्रदर्शने ॥२॥

जब तक महागाज दगरथ को श्रपने श्रत्यन्त प्रिय श्रीर धार्मिक पुत्र श्रीगमचन्द्र निखलाई पढ़े, तब तक वे जमीन से बार-बार उठ उठ कर उनको देखते रहे ॥२॥

न पर्यति रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः। तदाऽऽर्तश्च विषएणश्च पपात धरणीतले ॥३॥

किन्तु जब रथ के पहियों से उड़ी हुई धून भी श्रव्हश्य हो गई तब महाराज दशरथ आर्त्त श्रीर विपादपूर्ण हो, भूमि पर गिर पहे ॥३॥

तस्य दक्षिणमन्यागार्त्कोसल्या वाहुमङ्गना । वामं चास्यान्यगारपारवं केंक्रेयी भरतिषया ॥४॥

उस समय महाराज के दृहिने हाथ को कांसल्या श्रीर वाँप हाथ को भरतिया केंक्यी पकड़ कर उनको ले चलीं ॥४॥

तां नयेन च सम्यन्नो धर्मेण विनयेन२ च । एवाच राजा कंकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय: ॥५॥

नीतियान धर्मात्मा श्रीर मदाचारी महाराज दशरथ कैकेबी

केकेषि मा ममाङ्गानि स्माक्षीस्त्वं दुष्टचारिणी। न हि त्वां द्रष्टिमिच्छामि न भार्या न च वान्धवी ॥६॥

१ ६१६घं तह्य उत्थायोत्याधालो इतं । (शि०) २ यिनयेन—सदा-बारेदा । ३ नचवान्यया—पर्वास्य सम्बन्धोपिना । (गो०)

रे दुष्टा कैकेयी ! इसारे शरीर को मत खू। इस तेरा मुंह देखना नहीं पाहते । तून तो अब इसारी मार्था है और न इसारे साथ तेरा अब पत्नी का काई नाता ही रहा है ॥६॥

ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेपां न ते मम । केत्रलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मां त्यनाम्यहम् ॥७॥

श्रकेली तू ही नहीं, विलक्ष तेरे नौकर चाफर भी एमारे नहीं हैं श्रीर हम भा उनके नहीं हैं। हम तो, ग्यायनत्पर हो, पातिव्रतधम का त्याग करने वाली तुमको त्यागते हैं।।।।

श्रगृहां यच ते पाणिमप्रिं पर्यणयं र च यत्। श्रानुजानामि तत्सर्वमस्मिं ल्कोके परत्र च ॥८॥

हमने श्रीप्र की परिक्रमा कर. जो तेरा टाय पकदा था, उसका इहिलोकिक श्रीर परलीकिक कर्मकल भी हम त्यागते हैं॥=॥

[१ इनलोक का पल-फ्रांट्राट ब्यवहार झव ने तेरे साथ न काते २ पारलीकिक वर्मेक्ल-परलोक्षिद्धि के लिए को पशानुहाना किं किए जाते हैं।]

भरतश्चेत्मतीतः स्याद्राज्यं माप्येद्मच्ययम् । यन्मे स द्यात्मीत्यर्थं मां मा तदत्तमागमन् ॥६॥

इस अज्ञय राज्य को पा कर, यहि भरत प्रमन्न हो. तो उनका दिखा तर्पण आद्वादि का जल और पिएट हमें न मिले ॥३॥

श्रय रेणुसमुध्यस्तं तमुत्याप्य नराधिपम् । न्यवर्तत तदा देवी कांसल्या शोककर्शिता ॥१०॥

१ पर्यण्य—प्रदक्षिणमनय । (गो०) २ अनुदानामि—परि-त्यबामि । (गो०) १ प्रतीत:—प्रमुद्धितहित । (गो०) बा० रा० घर—२६

कौसल्या जी स्वयं शोक से पीड़ित थीं। वे घूलधूसरित - नहाराज को उठा कर, घर को लौटीं ॥१०॥

हत्वेव ब्राह्मणं कामात्स्पृञ्चात्रिमिव पाणिना । श्रन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सिच्चन्त्य तापसम् ॥११॥

जानवूम कर ब्रह्महत्या करने से व जलते हुए श्रंगारे को हाथ . से छूने से, जीमा सन्ताप होता है, वैसा ही सन्ताप, महाराज को जुनिभेपधारी पुत्र का स्मरण कर के हो रहा था ॥११॥

> निवृत्त्येव निवृत्त्येव सीदतो रथवर्त्मसु । राजो नातिवभी रूपं ग्रस्तस्यां सुमतो यथा ॥१२॥

महाराज दशरथ का, जो बार वार मुझ मुझ कर, रथ के मार्ग को देखते जाते थे, रूप राहुमस्त सूर्य की तरह श्रच्छा नहीं लगना था ॥१२॥

विललाप च दुःखार्तः भियं पुत्रमनुस्मरन् । नगरान्तमनुपाप्तं युद्धाः पुत्रमथाववीत् ॥१३॥

महाराज ने श्रनुमान कर जब जाना कि, हमारे प्यारे राम श्रव नगर की सीमा के वाहिर निकल गए होंगे, तब वे श्रत्यन्त दु:खी हो श्रीर पुत्र का स्मरण कर विलाप करने लगे ॥१३॥

वाहनानां र मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम् । पदानि पिय दरयन्ते स महात्मा न दरयते ॥१४॥

श्वादनानां—ग्रश्वानांमध्येतुक्वानां। (शि॰)

हमारे घोड़ों में से जो घोड़े, हमारे पुत्र श्रारामचन्द्र के रथ में ज़ुत गए हैं, उनके ख़ुरों के निशान वो राग्ने में देख पद्ने हैं, किन्तु वह महात्मा नहीं दिखलाई पड़ना ॥१४॥

यः मुखेपूपयानेषु शेते चन्द्रनरूपितः । वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम मुतोत्तमः ॥१५॥

जो हमारे श्रेष्ठ पुत्र चन्द्रन से चर्चित हो. होमल तिर्श्वां एवं गद्दों पर सोते ये छीर जिनके ऊपर मुन्द्ररी स्त्रियों चैत्रर बुलाया करती और पंखा मला करनी थीं; ॥१४॥

स न्नं किचदेवाद्य द्वसमृत्ययुपिश्रनः। काष्ठं वा यदि वाञ्यमानसुपथाय श्विष्यते ॥१६॥

वे हमारे पुत्र, हाय ! श्राज किमी वृत्त के नीचे लक्को वा पत्थर का तकिया लगा कर सोवेंने ॥१६॥

पत्यास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्डितः । विनिश्वसन्यस्रवणात् ध्वरेणनाम् द्वर्षभः ॥१७॥

श्रीर प्रातःकाल वे भूमि से उदास मन चीर पूलपूमित. उसाँसे तेते हुए, उसी प्रकार उठेंगे. जिम प्रकार फरने के पाम में बैस उठता है ॥१७॥

द्रश्यन्ति नृतं पुरुषा दीर्घवाहुं यनचराः। रामग्रुत्याय गच्छन्तं लोकनायमनाथवत् ॥१८॥

१ प्रसद्यात्—निर्भरात् । तल्यीपहत्यर्यः । ( गो० ) २ कोशूल मृदम । (शि० ) \* पाठान्तरे—"कुरिस्तः ।"

वन में रहने वाले लोग महावाहु व्वं लोकनाथ श्रीरामचन्द्र को श्रनाथ की तरह उठ कर जाते हुए देखेंगे ॥१८॥

सा नृनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणाकान्ता वनमद्य गमिष्यति ॥१६॥

वह जनकदुलारी जो सदा निश्चय ही सुख भोगने योग्य है, वन में चलते समय अब उसके पैरों में कॉ टे चुभेंगे ॥१६॥

श्रनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयग्रुपैष्यति । श्वापदानर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्पणम् ॥२०॥

च्याचादि वन पशुश्रों की गम्भीर श्रीर रोमास्त्रकारी गर्जन सुन कर, वनवास के भयों से श्रनभिझ सीता, श्रवश्य ही वहुत टरेगी ॥२०॥

सकामा भव केंकेयि विधवा राज्यमावस । न हि तं पुरुपव्याघ्रं विना जीवितुमुरसहे ॥२१॥

हे केंकेची ! तेरा मनसा पूरी हुई। तू श्रव विधवा हो कर राज्य कर, क्योंकि हम तो उस पुरुपसिंह के विना जीवित नहीं रह स्कते॥२१॥

इत्येवं विलपन् राजा जनोघेनाभिसंदृतः । श्रपस्नातः इवारिष्टं प्रविवेश पुरोत्तमम् ॥२२॥

टम प्रकार महाराज विलाप करने करने लोगों के साथ वैसे ही नगर में आए जैसे कोई सुरदनी में स्नान कर और दु:खित हो अना है ॥२२॥

१ प्रपम्नातः — सृतम्नातः । "श्रपम्नानी मृतस्नातः" । ( श्रपरः )

## शून्यचत्वरवेशमान्तां संव्रतापणदेवताम् । क्वान्तदुर्वलदुःखातां नात्याकीर्णमहापयाम् ॥२३॥

नगरी में देखा तो चयूतरे श्रीर घर सूने परं घे, घाउपर नदा देवालय वंद थे। वड़ी चड़ी सड़कों पर थके. दुवंल श्रीर पीदिन मतुष्य ही देख पड़ते थे।।२३॥

तामवेश्य पुरीं सर्वां राममेवानुचिन्तयन्। विलयन माविशद्राजा गृहं सूर्य इवाम्युद्रम् ॥२४॥

पुरी की दुर्दशा का इस प्रकार का दृश्य देगते दुए कींर श्रीराम का स्मरण कर के, विलाप करते हुए महाराज क्रपने भवन के भीतर उसी प्रकार गए, जिम प्रकार सूचे मेघनएटन में जाता है ॥२४॥

महाह्दमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हतोरगम् । रामेण रहितं वेशम वेदेखा लक्ष्मणेन च ॥२५॥

जैसे गरुड़ जी द्वारा त्रपहत सपों के अभाव में किया है तालाब के जल में खलबली नहीं होती—जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही श्रीराम लहमण त्यार मीता के बनवानी होने पर, राज-भवन में स्तव्धता छाई हुई थी ॥२०॥

श्रथ गद्दगदशब्दस्तु विलपन् मनुजाधिपः । खवाच मृदु मन्दार्थं वचनं दीनमस्वरम्<sup>१</sup> ॥२६॥

महाराज दशरथ ने भरे हुए फण्ठ से श्रीर श्रीत शांग स्वर में, बीन भाव से, मृदु श्रीर श्रह्माधवाची ये चयन कर्॥-६॥

१ धारवरम्--वराठस्वररहित । ( गो० )

कौसल्याया गृहं शीघ्रं राममातुर्नयन्तु माम् । न ह्यन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति ॥२७॥

जिस घर में राममाता कौसल्या रहती हैं, हमें उस घर में शीघ पहुँचा दो। क्योंकि अन्यत्र कहीं भी हमारा हृदय शान्त नहीं होगा ॥२७॥

इति ब्रुवन्तं राजानमनयन्द्वारदर्शिनः । कांसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत् ।।२८॥

महाराज के यह कहने पर द्वारपालों ने उनको ले जा कर कींसल्या के घर में सेज पर जिटा दिश्रा ॥२८॥

ततस्तस्य मनिष्टस्य कोसल्याया निवेशनम् । श्रिपरुद्यापि शयनं वंभूव ज्जुलितं<sup>२</sup> मनः ॥२६॥

कींसल्या जी के घर में पहुँचने और सेज पर लेटने पर भी, महाराज का मन चठचेल ही बना रहा—( जैसा उन्होंने विचारा था सो बात न हुई अर्थान् हृदय शान्त न हुआ।) ॥२६॥

पुत्रद्वयविहीनं च स्तुपयाऽपि विवर्जितम् । श्रपश्यद्भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवाम्वरम् ॥३०॥

श्रीराम-लद्मण्-विहीन श्रीर सीना रहित वह भवन, महाराज द्रार्थ को चन्द्रमाहीन श्राकाश की तरह बीघ होने लगा ॥३०॥

१ विनीनवन्—पर्यक्षेत्रयवेश्यन । (रा०) २ खुलितं—यखुर्य । (ग्र०)—चञ्चलं।(ग्रि०)

तच दृष्टा महाराजो भ्रुजग्रुद्यम्य वीर्यवान् । उच्चः स्वरेण चुक्रोश हा रायव जहासि माम् ॥३१॥

उस समय श्रपने भवन को शोभारिटन देख, पराप्रमं महाराज दशरथ दोनों हाथ ऊपर को उठा, स्थम्बर से फिला कर बोले—हे बेटा राम! तुम हमको छोड़े जाते हो ॥३१॥

सुखिता वत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः। परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्॥३२॥

े वे श्रेष्ठजन सुर्या होंगे, जो उस समय तक जीवित रह चर. वन से लौट कर आप हुए श्रीराम को देगेंगे और इन्हें हुन्य से लगावेंगे ॥३२॥

श्रय राक्ष्यां प्रपन्नायां कालराज्यामिवात्मनः । श्रर्थरात्रे दशस्यः कांसल्यामिद्मव्रवीत् ॥३३॥

महाराज दशरय के लिए कालरात्रि के ममान रात्रि होने पर आधी रात के समय वे कीसल्या से कहने लगे ॥३३॥

रामं मेऽनुगता दृष्ट्रियापि न निवर्तते।

न त्वा परयामि कांसल्ये साधु मां पाणिना स्पृत् ॥३८।

हे कौसल्ये ! हमें तूनहीं दिग्यलाई पर्ती। बर्गेकि हमारी हृष्टि श्रीराम के पीछे चली गई है, यह द्यमी नक नहीं लीटों है। अतएव तूहमारा शरीर अपने हाथ से छू॥३४॥

> तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् ।

र प्रवलायां—प्राप्तायां । (गो॰)

## उपोपविश्याचिकमार्तरूपा

### 🕯 🗠 विनिश्वसन्ती विललाप कुच्छुम् ॥३४॥

इति द्विचत्वारिश: सर्ग: ॥

ं महाराज के इस प्रकार कहने पर, महारानी कीशल्या महाराज को श्रीराम के स्मरण में निमग्न देख, उनकी सेज के समीप बैठ गई श्रीर श्रत्यन्त दुःखी हो, ऊँची साँसे ले, वे महाविलाप करने लगीं ॥३४॥

श्रयोभ्याकारण्ड का बयालीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

#### ---:\*:---

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

-:0:--

ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् । कांसन्त्र्या पुत्रशोकार्ता तम्रुवाच महीपतिम् ॥१॥

तद्नन्तर पुत्र के वियोगजन्य शोक से विकल, महारानी कृतिन्या, सेज पर पड़े हुए और शोक से विहल महाराज दशस्य जो को देख, उनसे कहने लगी ॥१॥

्री राववे नरशार्द्को विषमुप्त्वा हिजिह्मगा १ ॥ । विचरिष्यति केकेयी निर्मृक्तेव १ हि पन्नगी ॥ २॥

है राजन्! कुटिल चिन्त्रा कैकेथी श्रीरामचन्द्र के प्रति विष दगल, केंचुली छोड़ी हुए माँपिन की तरह विचरेगी ॥२॥

१ अविशिक्षगा—कुटिलचरित्रा । (रा०) २ निर्मुका—स्यक्तकञ्जुकी । (रा०) \* पाटान्तरे—"विज्ञितनाम्।"

विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता। त्रासियप्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेशमनि ॥३॥

श्रीर श्रीरामचन्द्र की यन भेज श्रीर 'प्रपना मनचीना पा कर, दत्तचित्त हो, वह दुष्ट सांपिन की तग्ह घर में मुके त्राम देगी ॥३॥

> श्रय स्म नगरे रामथरन् भैक्षं गृहे वसेत्। कामकारो वरं दातुमि दासं ममात्मजम्॥॥॥

यि वह ऐसा वर माँगर्ना कि, श्रीरामचन्द्र नगर में रह कर भिक्षा माँग कर अपना निर्वाह कर और घर में यन रहें अपना कैकेयी उन्हें अपना दास ही बना लेनी, नो भी इस बनवास से अच्छा था॥॥॥

पातियत्वा तु कॅकेय्या रामं स्यानाचथेष्टतः। मदिष्टो रक्षसां भागः पर्वर्णावाहिनात्रिना ॥५॥

श्रीप्रदोत्र करने वाले, जिम प्रशार पर्वकाल में, गरामें का भाग निकाल कर, फॅक देते हैं, वैमे ही कॅचेची ने चपनी इन्हः-नुसार श्रीगमचन्द्र को यहाँ से निकल्लवाया ॥॥॥

[टिप्पणी—इत स्रोक का सातर्य यह है कि, शहानी को हो यशमाग दिख्या जाता है, उसे शहात का हातते हैं, भरामचन्द्र को बन में भेजने से वहाँ राह्मस उनको सा टालेंने प्रव किर टनका मृत्र देगला नवीच न होगा। (गो॰ ]

गनराजगतिर्वारों महावाहुर्घनुर्धरः । वनमाविशते नृनं सभायः सहलक्ष्मणः ॥६॥

१ कामगारइएनेव। (रा०)

श्रव तो गलेन्द्र के समान गमन करने वाले वीर, महाबाहु श्रीर धनुर्घर श्रीरामचन्द्र सीता श्रीर लहमण के साथ वन में पहुँच गए होंगे ॥६॥

वने त्वदृष्टदुःखानां कैकेय्यानुमते त्वया । त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥७॥

देखो, जिन्होंने कभी दुःख देखा सुना ही नहीं, उनको तुमने केंकेयी की वातों में श्रा, वन में भेज दिश्रा। चरा विचारो तो उनकी श्रय क्या दशा होगी ? । । ।।

ते रवहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः ॥८॥

उनके पास कोई श्रेण्ठ वस्तु नहीं है। यह तरुण श्रवस्था उनकी राजसुख भोगने की थी; किन्तु ऐसे समय वे वन में भेज दिए गए हैं। मेरी समम में नहीं श्राता कि, वे वेचारे कन्द्रमूल फलादि खा कर वन में कैसे निर्वाह कर सकेंगे॥॥॥

श्रपीदानीं स कालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । सभायं यत्सह स्रात्रा पश्येयमिह राघवम् ॥६॥

क्या मेरे भाग्य में कभी एमी भी कोई शुभ घड़ी देखना लिखा है, जब में लदमण और सीता सहित श्रीरामचन्द्र को यहाँ श्राया हुश्रा देग्यूँ और मेरे इम शाक का श्रन्त हो।।६॥

> सुप्तेवोपस्थितां वीरां कदाऽयोध्यां गमिष्यतः । यशस्त्रिनी दृष्टजना सृच्छित्व्यजमालिनो ॥१०॥



श्रहो वह शूम घड़ी कब छावेगी जब यह प्रमिद्ध श्रयोध्यापुरी. श्रीरामचन्द्र का पुरी के समीप छाना मुन छीर हर्षिन जनों ने युक्त हो, बड़ी घड़ी ध्वजा पताकाओं श्रीर भालाओं से मडाबी जायगी ॥१०॥

> कदा मेक्ष्य नरच्यात्रावरएयात्पुनरागर्ती । नन्दिप्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि ॥११॥

श्रहो वह शुम घड़ी कब देखने को मिलेगी, जब उन होनों नर श्रेष्ठों का प्रत्यागमन सुन, यह नगरी उमी प्रचार दर्षिन होगी. जिस् प्रकार पूर्णिमा के दिन मसुद्र दर्षित होना है ॥१६॥

कदाञ्योध्यां महात्राहुः पुरीं वीरः प्रवेश्यति । पुरस्कृत्य रथे सीतां दृपभो गोवधृमिव ॥१२॥

ं जिस प्रकार पृषम गोधूलि के समय गी को सागे कर दर्गा में आता है, उसी प्रकार महत्वाहु एवं बीर सीरामचन्द्र की गीता को रथ में आगे बैठा, कब खयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे। १२॥

कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजी। लाजैरविकरिप्यन्ति पविशन्तावरिन्दमी ॥१२॥

किस दिन राष्ट्रश्रों का नाश करने याले भीरामनदगरा की नगर में प्रवेश करते देग्य, मदकों पर रादे महम्मों जन, उन पर खीलों ( लावा ) की वर्षा फरेंगे ॥१३॥

मविशन्तो कदाऽयोध्यां द्रस्यामि शुभकुएटला । उदब्रायुधनिस्त्रशां १ समृद्गाविष पर्वता ॥१४॥

१ उटमायुषनिन्तिशौ—स्रायुषशन्देन नाप धनुरस्तते । निश्चिष्टः सञ्जः । "राइगेद्ध निर्दितशः" इत्यमरः । (गो०)

वह शुभ दिन कन आवेगा, जन मैं देखूँगी कि, मेरे दो पुत्ररत्न कानों में कुएडल पहिने हुए और शृङ्गयुक्त पर्वतों के तुल्य खड़ादि शस्त्रों को लिए हुए अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं ॥१४॥

कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् ॥१५॥

किस दिन जानकी सिहत दोनों राजकुमार कन्यार्श्वों श्रीर श्राह्मणों के दिए हुए फूनफत्तों को प्रहण कर श्रीर प्रसन्न-होते हुए, पुरी की प्रदिच्चणा करेंगें ? ।।१४॥

[टिप्यणी—यह उठ समय का उत्तरभारतवानियों में प्रचलित मञ्जलाचार का एक विधान है।]

कदा परिखतो घुद्धचा १ वयसा २ चामरमभः । श्रभ्युपैष्यति धर्मज्ञत्त्रिवर्ष इव लालयन् ॥१६॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञानदृद्ध श्रीर तरुण (२४ वर्ष के) होने पर भी, तीन वर्ष के बालक की तरह खेलते हुए मेरे पास कत्र श्रावेंगे! ॥१६॥

निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कद्र्यया<sup>३</sup>। पातुकामेपु<sup>४</sup> वत्सेपु मातृणां शातितः ५ स्तनाः ॥१७॥

१ ब्रद्यापरिगा :--शनवृद्धः । (गो०) २ वयसा-चामरप्रमः प्रार्थिय त्वयं इत्ययं: । श्रमगद्दिवायञ्जविशति वर्षाः । (गो०) ३ कद्- यंपा-चुड्रया । (गो०) ४ पातुकामेपु-स्तन्यपानकामेपु । (गो०) ५ सानिताः - कृताः । (ग०)

सुके निर्चय वोध होता है कि, मैंने किसी पूर्वजन्म में नीचता बरा, वशों के दूध पीने के समय, उनकी माताओं के स्वत काट डाले ये ॥१७॥

साहं गाँरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला ऋता । कॅकेय्या पुरुषच्याघ वालवत्सेव गार्चनात् ॥१८॥

हे पुरुपसिंह ! इसीसे तो फीकेची ने मुक्ते पुत्रवस्त्रना को उसी प्रकार विना पुत्र का चना विश्वा, जिस प्रकार सिंह, गाँडे दण्ये याली गी के वच्चे को वरजोगी ले जा कर, गी वो देवच्येवानी कर देता है ॥१८॥

न हि ताबद्वगुर्णेर्जु टं सर्वशान्त्रविशारदम् । एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सरे ॥१६॥

श्रीरामचन्द्र मेरा एकमध्य पुत्र है। परन्यु या एरमात्र पुत्र सर्वशास्त्रविशारद है और जिनने अन्हें गुरा है, वे सय उसमे हैं। खतः ऐसे पुत्र के विना में जीनी नहीं रह सपनी !'हर।'

न हि मे जीविते किश्चित्सामध्यंमिट कन्प्यने' । श्यपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं महावाहुं महावनम् ॥२०॥

महाबाहु फ्रीर महाबली अपने प्यारे पुत्र को देरो विना. सुनः में जीवित रहने की सामध्ये नहीं है ॥२०॥

> श्रयं हि मां दीपयते र समुत्यिनः तन्त्रशोकमभवो ह्वाशनः।

१ वस्य्यतिदेवेनेतियोगः । (गो०) २ र.पपते—शनापरीत । (गी०)

# महीमिमां रश्मिभिरुद्धतप्रभो१ यथा निदाधे भगवान्दिवाकरः ॥२१॥

इति त्रिचत्वारिंशः सर्गः॥

पुत्र-वियोग-जन्य-शोक-रूपी श्राग, मुक्ते उसी प्रकार सन्तप्त कर रही है, जिस प्रकार ग्रीप्नकाल में भगवान सूर्य की प्रखर किरगों इस पृथिवी को तप्त करती हैं ॥२१॥

श्रयोध्याकायह का तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुश्रा ।



# चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

--;0;---

विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां ममदोत्तमाम् । इदं धर्मेर\*स्थिता धम्ये सुमित्रा वाक्यमव्यवीत् ॥१॥

स्व रानियों में श्रेष्ठ कौसल्या जी को इस प्रकार विलाप करते देख, धर्मशीला सुमित्रा जी धर्मयुक्त वचन वोली ॥१॥

तवार्ये सद्गुर्णेर्युक्तः पुत्रः स पुरुपोत्तमः । किं ते विलिपतेनेवं कृपणं रुदितेन वा ॥२॥

श्रापका पुत्र तो गुणवान श्रीर पुरुपश्रेष्ठ है। श्रतः उसके लिए तुम दीन हो कर, क्यों इनना विलाप श्रीर रुदन करती हो॥२॥

<sup>!</sup> उद्धनप्रमः—उत्कटिक्रमः । (गो०) २ धर्मेरियता—युनिन्ना । (ग्रिः) ३ धर्मः—धर्माःनपेनः । (श्रि०) • पाटान्तरे—"धर्मे" ।

यस्तवार्थे गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महावलः । साधुः कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनम् ॥३॥

हे श्रार्थे ! श्रापके पुत्र श्राराम राज्य छोड़ कर, जो चन के गए हैं, सो केवल श्रपने महात्मा पिना के माधु मङ्गल्य की पूरा करने तथा उन्हें सत्यवादी मिद्ध करने के लिए गए हैं ॥३॥

शिष्टराचरितं सम्यक्शश्वत्यफलोदयेः । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्टो न स शोच्यः कदाचन ॥४॥

श्रीरामचन्द्र ने पिना की खाता शिरोवार्य कर, शिष्ट पुरुषोचित खाचरण इसलिए किया इ. जिनमे महाराज का परलोक बने १ खतएव धर्ममार्ग पर स्थिन एवं भेष्ट भीरामचन्द्र ने चनगमन के लिए खाप कभी दुःसी न हों ॥४॥

> वर्तते चोत्तमां द्वति लक्ष्मणांऽस्मिन् सदाऽनयः। दयावान्सर्वभूतेषु ४लाभस्तस्य महात्मनः॥४॥

सब प्राणियों पर द्या रसने वाले लडमण के लिए भी काय दु:सी न हों—क्योंकि वह तो पिता के समान श्रपने वह भाई की सेवा शुश्रुपा करने के लिए शीरामचन्द्र के माथ गया है। इसके बो उस महात्मा (लदमण) का सप प्रकार लाभ ही है।।।।।

> भरख्यवासे यदुःखं जानती वं सुखोचिता । भनुमच्छति वेंदेही धर्मात्मानं तवात्मजम् ॥६॥

१ नाषु—निद्धसहरुपंद्वर्यत्यतः । (रा०) : द्वारवक्षीरवे— दशर्यस्य परलोकहिते। (गो०) ३ उत्तमाहितं— नितृत्रस्य गुभूगान्यायाः वर्तयते। (रा०) ४ लामः—मुखनेव। (ग०) ४ तन्य—नदमस्य । (गो०) ( अकेला लक्ष्मण ही श्रीरामचन्द्र के साथ वन गर्थों हैं। सी वात भी नहीं है, प्रत्युत ) सुकुमारी जानकी भी वन के कप्टों को जान जान कर भी आपके धर्मात्मा पुत्र की अनुगामिनी वनी है ।।६।।

कीर्त्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति पशुः । धर्मसत्यव्रतयनः किं न माप्तस्तवात्मजः ॥॥

सव प्राणियों का पालन करने वाले आपके पुत्र श्रीरामचन्द्र, जिनकी यशपताका तीनों लोकों में फहरा रही है, (इसलिए कि उन्होंने पिता की आजा का पालन करने के सामने राज्य को नृण्यन त्याग दिश्रा) और धर्म का पालन और सत्यन्नत धारण ही जिनक धन है, उनका बनगमन सब प्रकार से कल्याणकारक ही है, (अत: आप उनके लिए दु सी न हों)।।।।।

[ वनगमन के बाद वन के कप्टों के सम्बन्ध में मुमित्रा जी कौसल्या को इस प्रकार सान्त्वना प्रदान करती हैं। ]

व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शीचं माहातम्यमुत्तमम् । न गात्रमंश्रुभिः सूर्यः सन्तापयितुमहेति ॥८॥

श्रीरामचन्द्र की पवित्रता श्रीर उनकी श्रेष्ठता देग्न, मगवान् सूर्य श्रपनी किरणों से उनके शरीर को उत्तप्त नहीं कर सकते ॥=॥

शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसतः । रायवं युक्तगीताष्णाः मेविष्यति सुखोऽनिलः ॥६॥

१ प्रमु:—सर्वमृतवालकोटयया । (रा०) २ शीचं-त्रिविधकरम्। द्वाचा । (गो०) ३ माहारम्यं सर्वोत्तनत्वं । (गो०)

, वसन्तादि ऋतुओं में, ऋतु के अनुसार नद्गलहर वन का पवन, ठंडा श्रीर गर्म होकर श्रीगमचन्द्र जी की सेवा फरेगा। श्रर्थात् गर्मियों में ठंढी हवा श्रीर जाड़ों में गर्म हवा हो जायगी 11311

शयानमनवं रात्रौ वितेवाभिषरिष्यजन् ।

रिसभिः संस्पृशञ्शितंश्चन्द्रमा हाद्यिष्यति ॥१०॥

पापरहित श्रीरामचन्द्र जब रात में छोत्रेगे. नव चन्द्रदेव पिता की तरह अपनी शीतल किरखों से उन्हें श्राह्मादित उरेंगे ॥१०॥

द्दो चास्त्राणि दिन्यानि यस्मै ब्रह्मा महीनसं । दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्या <sup>२</sup>तिमिध्यजसुनं रखे ॥११॥

किर जिन श्रीरामचन्द्र को ब्रह्मपि विश्वामित्र ने शंबर के पुत्र सुवाहु का रण में मारा जाना देख, अनेक दिन्या त्र हिए हैं ॥११॥

स श्र्रः पुरुपन्यात्रः स्ववाहुवलमाश्रितः।

श्रसंत्रस्तोऽप्यरएयस्थो वेशमनीय निवत्स्यति ॥१२॥

वे आपके शूर एवं पुरुषसिंह पुत्र अपने बाहुवल के सहारे भय रहित हो, वन में उमी प्रकार रहेंगे । जन प्रकार कोई प्रपन घर में निर्भय हो रहता हो ॥१२॥

१ ब्रह्मा—त्राह्मणां विर्यामित्रः ब्रह्मेव मृष्टिवत्तांवा। (१०) २ ।तिम-ध्वनः श्वदः तस्तुतः तुत्राहुः । (रा०)

\* मूपण्टाकानार लिखते हैं कि, जान पहता है किशी समय भौराम-चन्द्र ने द्राडक्वन में जा और वैजयन्तपुर को घेर महाराज दशरथ के शह र्शंबर के पुत्र को मारा या। इस पर प्रवन्न हो ब्रह्मादी ने श्रीशर्मचन्द्रजी को कुछ दिल्यास्त्र दिए ये। यदि यह बात ठ न है, तो श्लोक १२ के प्रार्थ ने ब्रह्मिष् विश्वामित्र की लगह "ब्रह्मा" होगा। वा॰ रा० भ्र०--३०

यस्येपुपयमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः । कयं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमईसि ॥१३॥

जिनके याण के लदय होने पर रात्रुश्चों का नारा हो जाता है, उनके शासन में यह पृथिवी क्यों न रहेगी ॥१३॥

या श्रीः शीर्यं च रामस्य या च कल्याणसत्त्रता । निष्टत्तारएयवामः स क्षित्रं राज्यमवाप्स्यति ॥१४॥

जिन श्रीगमचन्द्र में श्री, शीय श्रीर प्रशस्त वल है, वे वनवास श्री श्रवधि समाप्र कर, शीव्र श्रपने राज्य को पार्वेगे ॥१४॥

मूर्यस्यापि भूवेतम् यो द्यानेरियः प्रभोः प्रभुः । श्रियः श्रीय भवेदस्या कीर्त्तिः कीर्त्त्याः क्षमाक्षमा ॥१५॥

द्वतं द्वतानां च भूतानां भूतसत्तमः? । तस्य के द्यगुणा द्वि राष्ट्रे वाष्यथ वा पुरे ॥१६॥

हे देवि! जो मकन जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य को प्रकाशिन करना है, जो श्राप्त में दहनशक्ति उत्पन्न करना है, जो मद नियंत्रण करने वालों का भी नियन्ता है, जो कान्ति की भी कान्ति है, जो की कि की भी कान्ति है, जो की कि का में है, जो कि भी जमा है, जो देवनाश्रों का भी देव है श्रीर जो प्राणियों में मर्गित्तम प्राणी है—यह चाहे वन में रहे श्रथवा नगर में, उनके लिए कहीं किमी प्रकार की प्रतिवन्वकता नहीं है ॥१५॥१६॥

१ वन्यान्याना — प्रशासन्य सम्बन्धाः । (गी०) २ भूतानीभूतमस्य: — प्रतासन्य सम्बन्धाः । (गी०) ३ स्वतुष्यः — प्रतिसन्य सिभूतः । (गी०)

पृथिन्या सह देदेह्या श्रिया च पुरुपर्पभः । · क्षित्रं तिस्रुभिरेताभिः सह रामाऽभिषेक्ष्यति ॥१७॥ वेदो प्रस्कृति क्षित्रास्त्रः स्वीति विकासना

ऐसे पुरुपश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र, पृथिवी, सीता श्रीर विजयलदमी इन तीनों सहित शीघ्र राज्य पावेंगे ॥१८॥

दुःखजं विस्रजन्त्यास्तं निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम् । श्रयोध्यायां जनाः सर्वे शोकवेगसमाहताः ॥१८॥

जिन श्रीरामचन्द्र को श्रयोध्या से जाते हुए देख, श्रयोध्या-वासी सव जनों ने शोक से विद्वल हो, दु:म्वर्जनित श्रॉस् यहाए, (वे श्रीरामचन्द्र) शीव्र ही श्रयोध्या के रावसिंहासन पर श्रिभिपक्त होंगे ॥१८॥

क्रुशचीरघरं देवं गच्छन्तमपराजितम् । सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुर्लभम् ॥१६॥

, जो किसी से न जीते जाने योग्य हो कर भी, कुराचीन धारण कर वन को गए और जिनके पीछे पीछे साज्ञात् लहमी- रूपिणी सीता गई—उनके लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लम है ? ॥१६॥

धतुर्प्रहवा यस्य वाणंखङ्गास्त्रभृत्स्वयम् ।

· लक्ष्मणो त्रजित ह्यप्रे तस्य कि नाम दुर्लभम् ॥२०॥
श्रीर जिसके श्रागे श्रागे घतुपवाण श्रीर खङ्ग लिए हुए स्वयं लदमण चलते हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है ॥२०॥

.

निष्टत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम् । जहि शोकं च मोह च देवि सत्यं व्रवीमि ते ॥२१॥

हे देवि ! श्राप शोक श्रोर मोह को त्याग दें। मैं सत्य सत्य कहती हूँ कि, वनवास से लौटे हुए श्रीरामचन्द्र को श्राप फिर देग्वेंगी ॥२१॥

शिरसा चरणावेता वन्दमानमनिन्दिते । पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमियोदितम् ॥२२॥

हे श्रनिन्दिते ! हे परयाणी ! श्राप श्रपने चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते हुए पुत्र को उदय हुए चन्द्रमा की तरह फिर देगोंगी ॥२२॥

पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तमभिषिक्तं महाश्रियम् । समुत्स्रस्यसि नेत्राभ्यां क्षिप्रमानन्दजं एयः ॥२३॥

श्वाप फिर श्रयोध्या में श्राए हुए श्रमिपिक्त श्रीर राजलदर्मा को प्राप्त श्रपने पुत्र को देग, शीव्र ही श्रानन्दाश्रु बहावेंगी॥२३॥

मा गोकी र देवि दुःखंर वा न रामे दृश्यतेऽशिवम् । क्षिमं द्रस्यास पुत्रं त्वं ससीतं सहलक्ष्मणम् ॥२५॥

• हे देवि ! श्राप न तो विलाप करें और न श्रपने मन ही को ज्याधन फरें। वर्षोकि श्रीरामचन्द्र के विषय में छुछ भी तो श्रमहल नहीं दीप्य पड्ना। प्राप श्रपने पुत्र की मीना श्रीर कदमण महिन जीव देखेंकी ॥२४॥

त्यारोपो जनर्नेव समारवास्यो यटाऽनये। फिसिटानीमिमं देवि फरोपि हृदि विक्रवम् ॥२५॥

१ रोक्-प्राणिश (गो०) २ हार्य-मनीव्यया। (गो०)

है अनघे ! हे देवि ! आपको तो यह उचित है कि, अन्य लोगों को घीरज वॅधाए, सो आप इस समय (स्वयं) क्यों ( अपने ही ) दृदय को पीड़ा दे रही हैं ॥२४॥

> नार्ही त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । न हि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥

हे देवि ! श्राप शोक करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इस लोक में श्रीरामचन्द्र से बढ़ कर सुमार्ग पर चलने वाला श्रर्थात धर्म पालन करने वाला श्रन्य कोई भी नहीं है ॥ ६॥

श्रमिवादयमानं तं दृष्ट्वा ससुहृदं सुतम् । मुदाऽश्रु मोष्ट्यसे क्षिप्रं मेघलेखेव वार्षिकी ॥२७॥

जब श्रीरामचन्द्र वन से लौट सुहुदों सिहत श्रापको प्रणाम करेंगे, तब उनको देख श्राप उसी प्रकार श्रानन्दाश्रु गिरावेंगी. जिस प्रकार मेघमाला जल वरसाती है।।२७॥

ं प्रत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां प्रनरागतः । पाणिभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरलो पीडयिप्यति ॥२८॥

श्रधिक तो मैं श्रापको क्या अव सममाऊँ; इतना फिर भी कहती हूँ कि, श्रापके पुत्र श्रीरामचन्द्र शीघ्र श्रयोध्यापुरी में लौट कर, कोमल श्रीर माँसल हाथों से श्रापके चरण दवावेंगे ॥२८॥

श्रभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतम् । सुदाऽऽस्त्रैः भोक्ष्यसि पुनर्मेघराजिरिवाचलम् ॥२६॥

१ प्रोच्यसे—उत्तमेचने वर्तमान सामीप्येलट्। (रा०) \*पाठान्तरे— " प्रोत्ति।"

. इस समय श्राप श्रपने पुत्र को मित्रों सिहत प्रणाम करते देख, इसे श्रपने श्रानन्दाशुश्रों से भिगोवेंगी, जैसे मेघ श्रपने जल से पर्वतों को भिगोते हैं ॥२६॥

श्राश्वासयन्ती विविधेशच वाक्यैः

वाक्योपचारे कुशलाऽनवद्या ।

रामस्य तां मातरमेवमुक्ता

देवी सुमित्रा विरराम रामार ॥३०॥

ष्टम प्रकार रमणीया सुमित्रा, जो निन्दा रहित श्रीर बातचीत फरने में निप्ण थीं, तरह तरह के वचनों से महारानी कीसल्या जी को सममा कर चुप हों गई॥३०॥

> निशम्य तछक्ष्मणमात्वावयं रामस्य मातुर्नग्देवपत्त्याः।

मद्यः शरीरे विननाश शोकः

श्रग्द्रगतो मेघ इवाल्पतीयः ॥३१॥

इति चतुश्चत्वारिशः मर्गः॥

महाराज की पटरानी श्रीर श्रीराम की जननी कीमल्या तंदमरा जी की माना सुमित्रा की इन वातों को सुन कर, शान्त हुई श्रीर उनके शरीर का शोक उमी प्रकार नष्टप्राय हो गया, जिम प्रशार शरकालीन श्रन्य जल बाते सेचों का जल नष्टप्राय हो जाता है 8388

क्षरीरनगार का चौरानीतर्भे मर्ग ममान हुन्ना ।

## पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

<del>---</del>:o:---

श्रनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् । श्रनुजग्धः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः ॥१॥

वनवास के लिए जाते हुए महात्मा एवं सत्यपराक्रमी श्रीराम-चन्द्र जी के पीछे लगे हुए पुरवासी उनमें श्रतुरक्त हो गए॥१॥

निवर्तितेऽपि च वलात्सुहृद्वर्गे च राजनि । नैव ते संन्यवर्तन्त रायस्यानुगता रथम् ॥२॥

यद्यिष महाराज दशरथ और उनके सुदृद्ध्य, (जिसको शीघ बुलाना हो उसके पीछे दूर तक न जाय—मंत्रियों के मुख से यह सुन कर) लौट आए थे, तथापि जो पुरवासी श्रीरामचन्द्र जो के रथ के पीछे पीछे जा रहे थे, वे नहीं लौटे ॥२॥

श्रयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । वभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रयः ॥३॥

क्योंकि महायशन्वी श्रयोध्यावासी समस्त जनों को गुणवान श्रीरामचन्द्र पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान प्यारे थे॥३॥

स याच्यमानः काकुत्स्यः स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा ।
कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥४॥
वे सब लोग श्रीरामचन्द्र जी से श्रयोध्या लौट चलने की बार ं
बार प्रार्थना कर रहे थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी श्रपने पिता को
सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन ही की श्रोर चले जाते थे ॥४॥

श्रवेक्षमार्णः सस्नेहं चक्षुपा प्रपिवन्निव । उवाच रामः स्वेहेन ताः प्रभाः स्वाः प्रजा इव ॥५॥

वे लांग श्रीराम की श्रीर उसी प्रकार (बड़ी उत्कंठा से) देखते थे, जैसे प्यामा जल को देखता है। (श्रपने में ऐमा श्रमुराग देखा श्रीरामचन्द्र बड़े प्यार से उन लोगों से वैसे ी बोले जैसे पिता श्रपने पुत्रों से बोलता है।।।।।

या त्रीतिवैहुमानय मय्ययोध्यानिवासिनाम् । मत्त्रियार्थे विशेषेण भरते सा निवेश्यताम् ॥६॥

है 'त्रयोध्धवानियो! तुम लोगों की जैमी प्रीति मुक्तमें है और जैमा प्रावर तुम लोग मेरा करते हो, मेरी प्रमन्नता के लिए, इमसे भी खिवक प्रीति खीर जादर तुम लोग भरत के प्रति प्रदर्शित करना 18॥

म हि फन्याणचारित्रः केकेय्यानन्दवर्धनः । करिष्यति ययायद्धः प्रियाणि च हितानि च ॥॥॥

वृष्टियीनन्द्रन भरत जी चरित्रवान् हैं, ये श्रवश्य ही तुम्हारे निए वधीनित हिएकर घीर प्रिय कार्य करेंगे ॥॥

> ज्ञानगृङो ययोदानो मृदुर्वीर्यगुणान्यितः । धनुरुषः म यो भर्ना भविष्यति भयापदः ॥८॥

सरत ही प्रवस्था में द्वीट होने पर भी दरे जानवान हैं। वे यहे जोवन चिन्न के हैं, साथ ही दरे पराक्रमी भी हैं। इनके प्रांतित उनमें वान्मन्याद धीर भी प्रांतिक सद्गुण हैं। वे सब दक्त ने योग्य है। उनटे राजा होने पर तुम्हें किया वान का सहक नहीं रहेगा। =। स हि राजगुर्णेर्युक्तो युवराजः समीक्षितः । अपिक चैव मया शिष्टेः कार्यं वो भर्तृशासनम् ॥६॥ उनको राजोिचत गुर्णो से युक्त देख कर, महाराज ने उनको युवराज पद देना निश्चित किन्ना है। स्रतः हम सब को राजा के स्राह्मसुसार चलना चाहिए॥६॥

न च तप्येद्यथा चासौ वनवासं गते मिय । महाराजस्तया कार्यो मम प्रियनिकीर्पया ॥१०॥

मेरे वन जाने पर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों को वह काम करना चाहिए, जिससे महाराज को कष्ट न हो श्रयवा यहि तुम मेरे प्रिय वनना चाहो, तो ऐसा करना जिससे मेरी श्रनुप-र स्थिति में महाराज को कष्ट न हो ॥१०॥

> ि से सब भाँति मोर हितकारी । बाते रहें मुनाल मुखागी ॥

वुलसीदास जी को यह चौपाई इसी श्लोक का भाव लेकर कियां गई है।

. यथा यथा दाशरथिर्धर्म एव स्थितोऽभवत् । तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन् ॥११॥

चस समय श्रीरामचन्द्र ब्यों-ब्यों पितृ-वचन-पःतन-रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, त्यों त्यों पुरवासी श्रीरामचन्द्र की ही को श्रपना राजा होने की इच्छा करते थे ॥११॥

वाष्पेण पिहितं दीनं रामः सोमित्रिणा सह । चकर्षेव गुणैवध्वा जनं पुरनिवासिनम् ॥१२॥

१ समीन्तित:—निश्चित: । (शि०) २ शिध्टे:—ग्रवशिष्टे: लच्मग श्रुप्तादिभि: । (गो०) ॥ पाठान्तरे चाऽर्प ।

उस समय लदमण जी सिहत श्रीरामचन्द्र जी ने रुद्न करते हुए दुःखी पुरवासियों का मानों ढोरी में वॉघ, श्रपनी श्रोर खींच लिया श्रथवा श्रपने श्रधीन कर लिश्रा ॥१२॥

ते द्विजास्त्रिविषं दृद्धा ज्ञानेन वयसाजसार । वयःमकम्पिगसा दुराद्चुरिदं वचः ॥१३॥

उन लोगों में तीन प्रकार के वृद्ध ब्राह्मण थे, श्रर्थात् उनमें से कोई तो यथोवृद्ध कोई ज्ञानवृद्ध श्रीर कोई तपोवृद्ध था। इनमें में जा वयोवृद्ध थे श्रीर वृद्धावस्था के कारण जिनका सिर कॉप कहा था, वे दूर से यह वचन घोले ॥१३॥

वहन्तो जवना रामं भी भी २जात्यास्तुरङ्गमाः । निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि ॥१४॥

हे येगवान एवं श्रन्छ। जाति के घोड़ो ! लींगे लीटो, श्रव त्राग मन घड़ो श्रीर शीरामचन्द्र का हिन करो (श्रयीन हम चूढ़ों की श्राह्म का उल्लंघन करने से श्रीरामचन्द्र का श्रहिन होता।)॥१४॥

कर्णर्वान हि भूनानि विशेषेण तुरङ्गमाः । पृयं तस्मान्निवर्वध्वं याचनां प्रनिवेदिनाः ॥१५॥

जीववारी मात्र के पान होते हैं (श्रर्थान उनमें मुनने की शक्ति होनें। हैं ) रिज्नु घोड़े सब से श्रविक सुनने हैं, श्रनः तुम हमारी यह शर्थना सुने और लीट प्राश्री ॥१४॥

धर्मतः स विशृद्धान्मा वीगः शुभरदव्यतः । उपवायम्तु वो भर्ता नापवायः पुगडनम् ॥१६॥

· १६ व · -- वरीयने । ( गी॰ ) २ प्राप्ता-उत्तमवानीयाः । (ग॰)

हम लोग जानते हैं कि, तुम्हारे स्वामी का मन सरल एवं कोमल है, वे वीर हैं और शुभ 'एवं दृढ़ व्रनधारी हैं। इमलिए इनको श्रयोध्या पहुँचाना चाहिए, न कि श्रयोध्या से वन को ले जाना चाहिए ॥१६॥

' एवमार्तपलापांस्तान् वृद्धान् मलपतो द्विजान् । श्रवेश्य सहसा रामो रथाटवततार ह ॥१७॥

जय उन वूढ़े ब्राह्मणों के, जो वड़े कातर हो रहे थे, ऐसे वचन सुनें श्रीर उन्हें पीड़ित देखा, तब श्रीरामचन्द्र जी रथ खड़ा करवा कर, उससे मट उतर पड़े ॥१७॥

पद्मचामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥१८॥

श्रीर सीता लक्ष्मण सहित पैदल वन की श्रीर चलने लगे श्रीर जब तक वे सब लोगं समीप न पहुँच गए, तब तक ये तीनो धीरे-धीरे चलते रहे ॥१८॥

द्विजातींस्तु पदातींस्तारन्रामश्चारित्रवत्सलः । न शशाक रघृणाचक्षुः परिमाक्तुं रथेन सः ॥१६॥

क्योंकि सदाचारशुक्त एवं दयालु श्रीरामचन्द्र को उन पैदल चले त्राते हुए ब्राह्मणों को रथ से दूर रखना इण्ट न था ॥१६॥

गच्छन्तमेव तं दृष्टा रामं संम्रान्तचेतसः । ऊच्चः परमसन्तप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः ॥२०॥

१ घृणाचलु:-द्यास्च स्हष्टिमान् । (रा०) दयाई चलुरित्यर्थः (गो०)

जब ब्राह्मणों ने देखा कि, प्रार्थना करने पर भी श्रीरामचन्द्र नहीं लौटे छौर बन को चले ही जाते हैं, तब तो वे खत्यन्त विकल छौर शोक प्रन्तप्त हो श्रीरामचन्द्र से यह बोले ॥२०॥

त्राह्मण्यं१ कृत्स्नमेवत्वां २त्रह्मएयमनुगच्छित । द्विजस्कन्याथिरुढा३ स्त्यामग्रयोऽप्यनुयान्त्यमी ॥२१॥

हेरान ! तुम बाग्रणों के हितकारी हो। इसीसे तुम्हारे पीछे यह अन्यिन बाह्यण समूह ही केवल नहीं आ रहा, प्रत्युत उनके अंधों पर चढ़े हुए अग्निदेव भी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। (अर्थान् बाग्रण नोग तुम्हारे साथ चलने का निश्चय कर, घर से अग्निहोत्र या सामान अरिश प्राद्धि ले कर चले हैं। "अग्निदेव" से अभि-शय उन अरिश नकड़ियों से है जिनहों आपम में घिसने से यजाग्नि उत्पन्न होता है)।।२१॥

> वाजपेयसगुत्यानिर छत्राण्येतानि परय नः। पृष्ठतोऽनुप्रयानानि सेचानिय जलात्यये ॥२२॥

देश्विण, बाइपेय गत करने से जो छत्र प्राप्त हुए हैं, ( स्वर्थान बातपेय यह करने से जिन छत्रों को लगान का हमको स्विधकार बात हुत्या है।) स्वीर जो शरकालीन सेघ के समान हैं वे सब भी सायके पीछे बले स्वा रहे हैं ॥२२॥

थ्यन्वामानपत्रस्य रश्मिनन्तापिनस्य ते । एभिरहायां किप्यामः स्वैरहर्जर्वाजपेयिकः ॥२३॥

१ ज्ञाराय—प्रदारमम्हः । (गो०) २ व्रह्मस्य—ज्ञादिन (ग०) १ विभागनार्थिसदाः—य प्रागीत्राद्रावेगीतिरोतः । (ग०) ४ वासदेव-स्थापादि—स्थादेदास्यान गीन्यान । (गो०) वाजपेय यज्ञ से प्राप्त हुए इन छत्रों से हम लोग तुन्हारे जपर छाया करेंगे, जिससे छत्ररहित तुमको घाम से कष्ट न हो ॥२३॥

या हि नः सततं घुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी । त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी।।२४॥

हे वत्स ! हमारा मन श्रमी तक केवल वेद के त्वाध्याय री की श्रोर लगा रहता था, किन्तु श्रव उस श्रोर न लग. श्रापकी वनयात्रा की श्रोर लगा हुश्रा है। (श्रीरामचन्द्र जी से यह कह ब्राह्मण लोग उन पर वड़ा द्वाव डालते हैं, श्रश्मत् तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय त्याग दिश्रा है)। यदि तुम कहो कि तुम लोग घर का क्या प्रवन्ध कर श्राप हो श्रीर तुम्हारी खियों केसे रहेंगी, तो ब्राह्मण इस शङ्का की निवृत्ति करते हुए कहते हैं )॥२४॥

हृदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदा ये नः परं धनम् । वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥२५॥

हमारा परम धन जो वेद हैं, वह तो हमारे हृद्य में हैं (अर्थात् हमारे पीछे चोरी होने का हमें भय नहीं हैं) और हमारी स्थियाँ अपने अपने पातिव्रत्य से अपनी रचा करती हुई, घरों में रहेंगी (अर्थात् घर की रचा स्थियाँ करती रहेंगीं) ॥२४॥

न पुनर्निश्रयः कार्यस्त्वहगर्तो सुकृता मितः। त्विय धर्मन्यपेक्षे तु कि स्याद्धर्ममपेक्षितुम्॥२६॥

हमें श्रव श्रीर किसी यात का निरुचय नहीं करना; ययेकि हम तो तुम्हारे साथ चलना निश्चित कर चुके हैं। (प्रयीत् हम तो घर का सब प्रबन्ध कर, यह दृढ़ निरुचय कर के चले हैं कि. हम तुम्हारे साथ रहेंगे) किन्तु जब तुम हमारी श्राहा का उल्लंघन कर धर्म की उपेत्ता करोगे, तव धर्ममार्ग पर चलना क्या कहलावेगा ? ( अर्थान तुम्हारी देखादेखी और लोग भी ब्राह्मणों का कहना न मानें में अधर्म होगा ) ॥२६॥

याचितो नो निवर्तस्य हंसशुक्कशिरोरुहैः । शिरोभिर्निभृताचार महोपतनपांसुलैः ॥२७॥

हे राम! श्रव हम श्रधिक क्या कहें, हम हंम के समान सफेद बालों वाले (श्रथात श्रत्यन्त बूढ़े होकर भी) तुमको साप्टाइ प्रणाम करते हैं कि, तुम बन को न लाश्रो । ( ब्राह्मण हो कर लित्रय राजकुमार को साष्टाङ्क प्रणाम करना, केवल विशेष रूप मे दबाब हालना मात्र है। किन्तु भूषण टीकाकार का मन है कि, ब्राह्मण दिव्य हिट्ट बाले थे, श्रनः श्रीरामचन्द्र को राजकुमार ममक कर नहीं, किन्तु उनको सात्तात् परमेरवरावतार समक कर इन लोगों ने प्रणाम किश्रा था। रामाभिरामी टीकाकार का मन है कि—"एसो विष्णुव्यंशत्वेन नती न दाप दत्याहु:।")।।२७॥

> यहूनां विनवा यज्ञा हिजानां य इहागताः। नेपां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥२८॥

इन मान्नणों में ऐसे भो कई एक हैं जो आरम्भ किए हुए यहाँ यो अध्या होड़ कर तुम्हारे माय चले आए हैं, अनः है वरम! इन यहाँ की ममानि तुम्हारे लौटने पर निर्मर करनी है। अर्थान यदि न लौट ने इन यहाँ में विज्ञ टालने का दोष तुम्हारे माथे पहेगा)॥==।

१ इन्युक्त ग्रियेवहै:—यन्तिवेशि: । (गो०) २ महीयननगंतुनी:— भूपन्यकृष्ट्रसम्बेर । (गो०)

'श्यक्तिमन्ति हि भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु राम त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय ॥२६॥

केवल हम लोग ही यह नहीं कहते कि, तुम लीट चलो, किंतु पशु पत्ता वृत्त आदि भी प्रार्थना कर रहे हैं, सो तुम इन भक्तों के प्रति तो स्नेह प्रदर्शित करो। अथवा अपने भक्तों के इस स्नेह को सफल करो।।२६।।

श्रतुगन्तुमशक्तास्त्वां मूळैरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥३०॥

ये वड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, किन्तु इनकी जड़ें भूमि में गहरी गड़ी होने से साथ चलने में असमथ होकर, वायु के वेग से हिलता हुई श्रपनी शाखाओं से, तुमको वन जाने का निपेध कर, ये चिल्ला रहे हैं ॥३०॥

> निश्चेष्टाहारसञ्चारा व्रक्षेंकस्थानविष्ठिताः। पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम् ॥३१॥

देखो, पित्तथों ने भी खड़ना श्रीर चुगना यंद्र फर दिश्रा है। ये बृत्त रूपी गृहों में बँठे हुए, तुमको प्राणिमात्र पर दया करने वाला जान, वन न जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं॥३१॥

एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने । दहशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम् ॥३२॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को चलते चलते तमसा नदी देख पड़ी, जो मानों मार्ग

१ मिक्त-स्नेह। (गो०)

गंक कर, श्रीरामचन्द्र जी से त्रागे जाने का निषेध कर रही

ततः समन्त्रोऽि स्याद्विमुच्च
श्रान्तान् इयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रम् ।
पीतोदकांस्तोयपरिष्तुनाज्ञानचारयद्वं तमसाविद्दे ॥३३॥
इति पत्र वस्यारियः सर्गः ॥

हव मुनंत्र ने थफे हुए घोड़ों हो रथ से खोल दिश्वा श्रीर रनकी थकावट मिटाने को उनको जमीन पर लुटाया। फिर वे रनको पानी पिला श्रीर स्नान करा के तमसा के तट के समीप चराने लगे॥३३॥

श्रवेष्या सदद गा वैतालीखबाँ धर्म सभात हुआ।

## पट्चत्वारिंशः सर्गः

--:0:---

ववस्त वमसार्वारं रम्पमाशित्य राघवः। स्रातामुद्धास्य सामित्रिमिदं वचनमत्रवोत्॥१॥

नदनन्तर श्रीमाचन्द्र जी रमणीय तममा नदी के तट पर ५८च, भीवा की और देख लदनण से कहने लगे ॥१॥

इयमय निशा पूर्वा संगित्रं मस्थिता क्ष वनम् । यनपामस्य भद्रं नं न नोत्कि एठनुमई वि ॥२॥

र द्वा—प्रदेश । (गोर) के राजा हे—" प्रदेश "।

है लदमण ! हम लोगों की वनयात्रा की श्राज यह पहली रांत है। घवडाने की कोई वात नहीं है ॥२॥

पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । यथानिलयमायद्भिनिलीनानि मृगद्भिजः ॥३॥

ये वन चारों भोर से शून्य और रोते हुए से देख पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के पशु और पत्ती वसेरा ले चुके हैं ॥३॥

श्रद्यायोध्या तु नगरीं राजधानी पितुर्मम । सस्त्रीपुंसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः ॥४॥

श्राज मेरे पिता की राजधानी श्रयोध्या नगरी के नरनारी हेम लोगों के चले श्राने से निस्सन्देह बहुत दु:खी होते होंगे ॥४॥

> श्रतुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः । त्वां च मां च नरच्याघ्र शत्रुघ्नभरतो तया ॥॥॥

क्योंकि इम लोगों में अनेक गुणों को देख, प्रजाजन, पुरुषं सिंह महाराज को, तुम्हें, मुक्ते और भरत रात्रुष्ट को यहुत चाहके
हैं ॥४॥

पितरं चानुशोचामि मातरं च यशस्त्रिनीम्। अपि वाडन्थो भवेतां तु रुदन्तौ तावभीक्ष्णशः॥६॥

सुमको. (अपने) पिता और (अपनी) यशस्विनी माता की बड़ी चिन्ता है कि, कहीं वे हम लोगों के लिए रोते रोते अंघे कि जॉय ॥६॥

भरतः खबु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे । धर्मार्थकामसहितैर्वाक्येराश्वासपिष्यति ॥७॥

बा० रा० घ०---३१

• मैं यह जानना हूँ कि, मरन धर्मात्मा हैं, वे श्रवश्य ही धर्म, प्रथं श्रीर फाम युक्त वचनों से पिता माना को धीरज वँधावेंगे. ( तो भी नेरा सन विकल होता हैं )॥॥

भरतस्यानृशंसत्वं विचिन्तयाहं पुनः पुनः । नानुशोचामि पितरं मातरं चापि लक्ष्मण ॥८॥

हे महाबाहु लदमण ! भरत के द्याल स्वभाव को जब मैं भर्ला भॉनि विचारता हूँ, नव मैं पिना और गाता की खोर से निश्चिन्त हो जाना हूँ ॥=॥

न्वया कार्यं नर्ज्यात्र मामनुत्रज्ञता कृतम् ।
 श्रन्येष्ट्या हि वेदेता रक्षणार्थं सहायता ॥६॥

हे पुरुषितः ! सेरे साथ आ कर तुसने बड़ा काम किन्ना।
प्योक्ति यदि तुम साथ न होने तो सीना की रखवाली के लिए सुके
क्रेंड दूसरा सहायक बृहना ही पड़ना ॥६॥

श्रद्धिरंव तु माँ मित्रे वस्याम्यद्य निशामिमाम् । एनद्धि रोचते महां वन्येऽपि विविधे सति ॥१०॥

हे लहमण ! चरापि चन में खनेक प्रकार के कन्द्रमूल फल मीर्नुट्ट तथापि मेरी इच्छा है कि, खाज की राव जल पी कर ही बंबता दी जाय ॥१०॥

णवम्यन्या तु सीमित्रि सुमन्त्रमपि राववः ।
 अनमण्ड्यमञ्जेषु भव सीम्येन्युवाच ह ॥११॥

इस प्रशास्ति चन्न लदमार से यह कर, श्रीरामचन्द्र जी सुरूप में में देने—दे मीरप ! घोड़ों को मात्रधानी से रसना ॥११॥ सोऽधान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान् कृत्वा वभूव पत्यनन्तरः ॥१२॥

जब सूर्य अस्ताचलगामी हुए, तब सूमंत्र ने घोड़ों को बॉधा श्रीर उनके सामने बहुत सी घास डाल कर, उनके ऊपर दृष्टि रखी ॥१२॥

उपास्य श्व शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपस्यिताम् । रामस्य श्यनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह ॥१३॥

तदनन्तर सायंकालीन उपासना का समय उपस्थित होने पर.
सूत सुमंत्र ने वर्णोचित उपासना ( श्रर्थात् भगवन्नामोचारण पूर्वक नमस्कार किथा) की श्रीर रात्रि हुई देख, सुमंत्र ने लदमण की सहायता से, श्रीरामचन्द्र जी के लिए सोने का प्रवंध किथा॥१३॥

तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य दृशदलैः कृताम् । रामः सौमित्रिणा सार्धं सभायः संविवेग ह ॥१५॥

तमसा के तट पर वृत्तों के (कोमल) पत्तों से वनी हुई शिट्या देख, श्रीरामचन्द्र ने लदमण श्रीर सीता सहित उस पर लेट वर श्राराम किश्रा ॥१४॥

सभायं सम्बद्धप्तं तं भ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः। कथयामास स्ताय रामस्य विविधान् गुणान् ॥१५॥

श्रीरामचन्द्र श्रीर सीवा को निहित देख, तदमण जी (उट बैठे श्रीर) सूत से श्रीरामचन्द्र की के विविध गुर्णो का वस्तान करने तिमे ॥१४॥

१ उपासनं --- नमस्कारः । स्तजातेरियनमस्मात्रं सम्भवति । (गो-)

नाग्रते होव तां रात्रिं सौमित्रेरुदितो रविः।
म्तस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्॥१६॥

लक्ष्मण ने सुमंत्र से श्रीरामचन्द्र जी के गुणों का बर्खान करने ही में मारी रात त्रिता दी चौर सूर्य उदय हुए ॥१६॥

गोकुत्ताकुलतीरायास्तमसाया विद्रतः।

थवसत्तत्र तां रात्रि रामः प्रकृतिभिः सह ॥१७॥

तमसा नदी के तट से फुछ ही हट कर गौओं की हैड़ थी— वहीं साथ छाए हुए लोगों सहित श्रीरामचन्द्र जी उस रात में रहे॥१७॥

उत्थाय तु महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । श्रव्यवीदृष्ट्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र जी प्रात:काल च्छे श्रीर उन प्रजाजनों को सोते हुए देन्द्र, ग्रुम लक्षणों वाले लक्ष्मण से कहने लगे ॥१८॥

थ्यस्मद्वयपेक्षान् सामित्रं निर्पेक्षान् गृहेध्वि ।

वृक्षमृलेषु मंसुप्तान् पश्य लक्ष्मण साम्यतम् ॥१६॥ हे लदमण ! ये लोग व्यपने घर द्वारों को छोद, हम कोगों को

पिछ्या रहे हैं। देखा तो, वृत्तों के नाने पड़े केंसे मो रहे हैं। (श्रयांत् हमारे पिछे सप मुखों को निलाव्जिल दे, दु:स सह रहे हैं श्रीर श्रय तह उनकी विश्याम है कि, हमें वे लीटा ले जायगे)।।।१६॥

> यपैने नियमं पीराः कुर्वन्यस्मन्निवर्तने । श्राप माणानमिष्यन्तिः न नु त्यक्त्यन्ति निश्रयम् ॥२०॥

१ द्यांनादित-नददर्यना । ( गोर )

इससे जान पड़ता है कि, ये लोग जो हम लोगों को लीटाने के लिए बड़ी चेष्टा कर रहे हैं, अपने प्राय गँवा देंगे, किन्तु अपना निश्चय (हमें वनवास से लीटने का निश्चय) न त्यागेंगे ॥२०॥

यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु । रथमारुद्य गंच्छाम पन्यानमकुतोभयम् ॥२१॥

ं श्रतः जब तक ये सब सो रहे हैं, तब तक हम सब रथ पर

' सबार हो, तुरन्त यहाँ से रबाना हो जॉय। फिर कुछ भी मय नहीं है। (क्योंकि तमसा के श्रागे कुछ दूर तक रास्ता भी नहीं है, सो ये लोग श्रावेंगे) ॥२१॥

'श्रतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्त्राकुपुरवासिनः । स्त्रपेयुरतुरक्ता मां द्वसमृलानि संश्रिताः ॥२२॥

हमारे चुपचाप चल देने से महाराज इच्चाकु की राजधानी में बसने वाले इन लोगों को, फिर हमारे साथ यूचों की जड़ों में न सोन पड़ेगा ॥२२॥

[टिप्पणी—नगरनिवासी श्रीर विशेष कर राजधानी जैसे बड़े नगरों के रहने वाले सुकुमार श्रीर श्रारामतलब होते हैं—श्रतः श्रीगमचन्द्र बो ने उन लेगों के यहाँ पर राजधानी के बसने वाले बसला कर, उनहा मुद्धों के नीचे पहना ठीक नहीं समका, ऐसा बान पहता है।]

पौरा ह्यात्मकृताद्दुःखाद्विप्रमोक्ष्या तृपात्मजै: । न तुः खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥२३॥ राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि, पुरवासियों के कप्टों को दूर करें, न कि उनको भी (कप्ट में) अपना साथी यनावें ॥२३॥

१ लघु—चिपं। (गो॰) "पाठान्तरे—" न ते"

श्रव्रवील्त्रदमणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्। रोचने मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुखतामिति ॥२४॥

ऐसे यचन मुन नदमण ने साद्यात् धर्म की मूर्ति शंरामचन्द्र जी से कहा कि, हे प्राज्ञ ! श्रापने जो कहा वह मुक्ते भी पमंद श्राया । श्रतः मटपट रथ पर सवार हो जाइए ॥२४॥

> ध्यथ रामोऽत्रवीच्छीमान् सुमन्त्रं युज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरएयं गच्छ शीर्घामतः प्रभो ॥२५॥

तर्गन्नर श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा कि, हे प्रभो ! मट-पट रथ पर नैयार फीजिए—मैं वन की श्रोर चल्ँगा, सो यहाँ से श्रद शीछ चल दीजिए ॥२४॥

मृतस्ततः सन्त्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोत्तर्पः । योजीयन्वाञ्य रामाय प्राङ्जलिः प्रत्यवेदयत् ॥२६॥

नय मुमंत्र ने यड़ी जल्डी रथ में घोड़े जोते श्रीर हाथ जोड़ एर, श्रीरामचन्द्र से नियेदन किस्रा ॥२६॥

थ्ययं यृक्तो महावाहो रथस्ते रथिनांवर । न्यमारोहस्य भद्रेक्ष्त्रं समीतः महत्तक्ष्मणः ॥२७॥

हे रिवर्षों में श्रेष्ठ ! त्रापके लिए आपका यह रथ वैयार है, अब आप मीना और लहमरा महिन हम पर बैठा जाहए; आपका महत्व हो १२७१

<sup>•</sup> पड्राप्ती- 'तमारोह स्मह ।"

त स्यन्दनमधिष्ठाय राधवः सपरिच्छदः । शीघ्रगामाकुलावती तमसामतरत्रतीम् ॥२८॥

तव श्रीरामचन्द्र जी अपने घनुप कवच आदि सामान के नाथ रथ पर सनार हुए और उस तेज धार वाली एवं मँवरोंवाली नर्नन के पार हुए ॥२८॥

> स सन्तीर्य महावाहुः श्रीमाञ्शिवमकएटकम् । प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदर्शिनाम् ॥२८॥

तमसा नदी के उस पार कुछ दूर तक तो उत्रड़ खायड़ करटक: कीर्य मार्ग मिला। फिर छागे जा कर बहुत छच्छा मार्ग मिला. जिस पर न तो चलने में कष्ट होता था छोर न वहाँ किसी छन्छ प्रकार का भय था। (जङ्गली जानवरों का)॥२६॥

मोहनार्थं तु पोराणां सूतं रामोऽत्रवीद्वचः । उदङ्ग्रुखः प्रयाहि त्वं रयमास्थाय सारये ॥३०॥

पुरतनों को भ्रम में डालने के लिए श्रथवा वहकाने के लिए. श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा—हे पार्थ ! पिहले उत्तर की श्रीर रथ हाँको ॥३०॥

मूह्र्वं त्वरितं गत्वा निवर्तय रयं पुनः । यथा न विद्युः पौरा मां तया कुरु समाहितः ॥३१॥

' फिर एक मुहुर्त वाद शीघ्र रथ हाँक कर, फिर रथ लौटा लो । सावधानतापूर्वक इस प्रकार रथ हाँको, जिनसे पुरवासियो को यह न नालूम हो पावे कि, हम किम खोर गए ॥३१॥

१ परिच्छेदी--- घनुः क्वचादि। ( रा० )

रामस्य वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे स सार्थिः। मत्यागम्य च रामस्य स्यन्टनं मत्यवेदयत् ॥३२॥

· श्रीगमचन्द्र जी के इन वचनों को सुन, सुमंत्र ने तदनुसार हैं। रय हाँका श्रीर रथ को पुन: लौटा कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने खड़ा कर दिश्रा॥३२॥

वा सम्वयुक्तं तु रथं समास्थिता तदा ससीता रघुवंशवर्थना । प्रचोदयामास ततस्तुरङ्गमान्

स सार्थ्यिन पया तपोवनम् ॥३३॥

. जय सुमंत्र जी ने लीटा कर रथ उनके मामने खड़ा किया, तय रघुकुन के यदाने वाने श्रीरामचन्द्र; लदमण श्रीर मीता महित उम पर बँटे श्रीर सून से वोले कि, श्रव घोड़ों को तपीवन की श्रीर एँको ॥३३॥

नतः समास्थाय रथं महारयः

ममार्ग्यदांशरियर्वनं ययो ।

उद्द्युखं नं तु रथं घकार स

प्रयाणमाङ्गल्यनिमित्तर्दर्शनात् ॥३४॥

दिन पद्चत्यारियः सर्गः॥

यात्रा महत्तपूर्वक हो, इमितिए सुमंत्र ने रथ को उत्तर की छोर हुत कर के खड़ा विद्या। उम रथ पर महारथी श्रीरामचन्द्र जी सुवार हो, सुमंत्र महित वन को रवाना हुए ॥३४॥

ऋषेच्यारणाः का द्वियानिमयां मर्ग पूरा हुन्ना ।

१ में २५- - मन्यमानी दे। (गो॰) २ निमित्त - मकुन। (गा०)

## सप्तचत्वारिंशः सर्गः

मभातायां तु शर्वयां पौरास्ते राघवं विना ।

शोकोपहतनिश्रेष्टा वभूवुर्हतचेतसः ॥१॥ रात बीतने पर जब सबेरा हुआ, तब वे पुरवासी जागे और वहाँ भीरामचन्द्र जी को न देख, मारे शोक के चेप्टारहित हो गए श्रीर उनको कुछ भी सुधवुध न रही ॥१॥

शोकनाश्रुपीरचूना वीक्षमाणाः समन्ततः ।

रभालोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ॥२॥ शोकाशुष्टों से तर, इघर उघर खोज करने पर भी जय वे श्रीरामचन्द्र जी के जाने के मार्ग का कुछ भी निशान न पा सके, तव तो वे सव वहुत दु:स्तित हुए ॥२॥

ते विपादार्तवदना रहितास्तेन धीमता।

कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति स्म मनस्तिनः ॥३॥ श्रीरामचन्द्र जी के विना व्याकुल, श्रात्त श्रीर दीन हो, वे कइण्युक्त वचन कहने लगे ॥३॥

धिगस्तु खल्लु निद्रां तां ययापहृतचेतसः । नाच पश्यामहे रामं पृथूरस्कं महाश्रुजम् ॥४॥

धिकार है हमारी नींद को, जिसने हमें ऐसा अनेत कर दिआ कि हम विशालवन्तःस्थल श्रीर महाभुज श्रीरामचन्द्र को अय नहीं देख सकेंगे ॥४॥

१ श्रालोकं--साधनं। (रा०) • पाठान्तरे--''वीक्तमाखास्तवः''।

कथं नाम महावाहुः स तथावितयक्रियः । भक्तं जनं परित्यज्य प्रवासं राघवो गतः ॥५॥

देखो, श्रीरामचन्द्र जी कैसे निष्फल करने वाले ( अर्थात् भक्तों की कामनाश्रों को निष्फल करने वाले ) काम करते हैं, जो हम जैसे अपने अनुरागियों को यहाँ छोड़ कर वन को चल दिए ॥४॥

यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिवौरसान्। कयं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥६॥

ं जो हम लोगों को श्रपने निज सन्तानवत् पालते थे, **दे र**युक्कल श्रेष्ठ क्यों हमें छोड़ वन को चले गए ? ॥६॥

इहैंव निधनं यामो श्महाप्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां हि किमर्थं जीवितं हि नः ॥॥।

या तो श्रव हम लोग यहीं प्राण दे देंगे श्रथवा हिमालय पर जा वर्फ में गल कर मर जाँचगे। क्योंकि विना श्रीराम के हमारे जीने से क्या प्रयोजन है ? ॥७॥

सन्ति शुष्काणि काष्टानि प्रभूतानि महान्ति च । तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽय पावकम् ॥८॥

यहाँ सूखी श्रीर वड़ी वड़ी वहुत सी लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनको एकत्र कर श्रीर चिता वना जलती श्राग में गिर, हम सब भन्म हो बाँग ॥=॥

१ त्रवितयिक्कयः—श्रमोयानुदृत्तिः । (नो॰ ) २ महाग्रस्यानं — भरखदीचापूर्वक मुचरामिमुखगमनं । (गो॰ )

किं वस्यामो महावाहुरनसूयः मियंवदः।

नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तं कथं क्षमम् ॥॥॥

इम जीट कर लोगों से क्या कहेंगे ? क्या हमारा उनसे यह कहना उचित होगा कि, हम लोग महावाहु, ईप्योरहित और प्रिय-वादी श्रीरामचन्द्र को वन में छोड़ आए। ऐसा तो हमसे न कहा जायगा ॥६॥

> सा नूनं नगरी दीना दृष्टास्मान् राघवं विना । भविष्यति निरानन्दा सस्तीवालवयोधिका ॥१०॥

वह दीन श्रयोध्यापुरी, श्रीरामचन्द्र यिना हमको लौटा हुआ देख, श्री वालक श्रीर यूढ़े लोगों के सहित उदास हो जायगी ॥१०॥

निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं जितात्मना । श्राहितास्तेन च प्रनः कथं पश्याम तां प्रुरीम् ॥११॥

हम लोग तो उस वीर एवं जितेन्द्रिय के साथ सदैव चलने के लिए घर से निकले थे। अब हम उनको छोड़ किम प्रकार फिर पूरी को देखें (अर्थात् पुरी में अपना मुँह क्योक दिखनएँ ॥११॥

इतीव बहुधा वाचो वाहुग्रुद्यम्य ते जनाः । विलपन्ति स्म दुःखार्ता विवत्सा इव धेनवः ॥१२॥

इस प्रकार वे सव लोग श्रपनी मुजाश्रों को ऊँचा फर शोका-कुल हो, विविध प्रकार से विलाप करने लगे। वे लोग उम समय उसी प्रकार दु:खी थे, जिस प्रकार वश्वा पास न होने पर, गा दु:बी होती है ॥ २॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—"विदीनास्तेन"।

# ततो मार्गानुसारेण गत्वा किश्चित्सणं पुनः । मार्गनाशाद्विपादेन महता समभित्नुताः ॥१३॥

वे लोग रथ के पहियों की लकीर के सहारे कुछ दूर तक गए भी किन्तु आगे रथ के जाने का कुछ भी चिह्न न पा, वे और भी अधिक दुःखी हुए। (जान पड़ता है पहले तो रास्ता रेतीला था जिस पर रथ के पहियों के चिह्न हो गए थे, किन्तु आगे को रास्ते पर घास आदि उगी होगी जिससे वहाँ पहियों का निशान नहीं वन सका होगा)।।१३॥

> रथस्य मार्गनाशेन न्यवर्तन्त मनस्विनः। किमिदि किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति १४॥

जय रथ के आगे जाने का रास्ता न मिला, तब वे सब दृढ़ चित्त वाले लोग लौट आए और आपस में कहने लगे कि, यह क्या हुआ—अब हम क्या करें; हमारा भाग्य ही खोटा है ॥१४॥

ततो यथागतेनैव मार्गेण क्वान्तचेतसः । श्रयोध्यामगमन् सर्वे पुरी व्यथितसज्जनाम् ॥१५॥

तद्नन्तर वे सब के सब श्रत्यन्त उदास हो, जिस मार्ग से श्राए थे, उसी से फिर श्रयोध्या को लौट गए। श्रीरामचन्द्र जी ं ने स्वयं न लौट कर, श्रयोध्यापुरी सज्जनों को व्यथित किश्रा ॥१४॥

> श्रालोक्य नगरीं तां च १क्षयच्याकुलमानसाः । श्रवर्तयन्त तेऽश्रृणि नयनः शोकपीडितैः ॥१६॥

१ चया-इपँचयस्तेनव्याकुलमानसाः। ( रा० )

वहाँ जा कर वे लोग पुरी को देख, हर्परहित विकल मन और शोक पीड़ित हो नेत्र से श्रॉसू वहाने लगे ॥१६॥

> एपा रामेख नगरी रहिता नातिशोभते । श्रापगा गरुडेनेव हदादुद्धृंतपत्रमा ॥१७॥

वे आपस में कहने लगे कि, देखो श्रीरामचन्द्र जी के न होने से इस नगरी की शोभा भी नहीं रही। यह तो अब उस नहीं के दह के समान दीख पड़ती है, जिसके सर्प गरुड़ ने हरण कर लिए हों ॥१७॥

चन्द्रहीनिमवाकाशं तोयहीनिमवार्णवम् । भपश्यित्रहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥१८॥

चन्द्रहीन श्राकाश श्रथवा जलहीन समुंद्र की तरह वे लोग श्रानन्दशून्य नगरी को देख श्रचेत से हो गए ॥१८॥

ते तानि वेशमानि महाधनानि
दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः ।
नैव मजहुः खजनं जनं वा
निरीक्षमाणाः मविनष्टहर्पाः ॥१६॥

इति सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥

वे लोग अनने उत्तमोत्तम घरों में, अत्यन्त दुःखित हो कर गए। उन दुःखपीड़ितों को इस समय इतनी भी सुघ न रह गयाँ थी कि, वे देख कर, अनने और पराए को पह्चान सकें ॥१६॥

श्रवीध्याकारह का वैतालीखर्गे वर्गः पूरा हुत्रा ।

## ग्रष्टचत्वारिंशः सर्गः

तेषामेवं विषयणानां पीडितानामतीव च । वाष्पविष्द्धतनेत्राणां सशोकानां ग्रमूपंया ॥१॥

श्रव व पुरवासी जन, विषाद्युक्त, श्रत्यन्त हु:खी होने के कारण श्राँसुश्रों से नेत्र भरे हुए थे श्रीर शोकाकुल थे तथा मारना चाहते थे ॥१॥

श्रतुगम्य निष्टत्तानां रामं नगरवासिनाम् । उद्गगतानीव सत्त्वानिश् वभू बुरमनस्विनाम् ॥२॥ जब वे श्रीरामचन्द्र को वन भेज कर श्राप, तव वे वड़े खिन्न.

र्जार मृतप्राय हो गए थे ॥२॥

स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः । ग्रश्रुणि मुमुचुः सर्वे वाष्पेण पिहिताननाः ॥३॥

वे अपने अपने घरों में आ कर, पुत्रों और खियों सहित रोने लगे और रोते रोते उनके मुख आँधुओं से भींग गए ॥३॥

न चाह्रष्यन्न चामोदन् विणनो न प्रसारयन् ।

च चाकोभन्त पुण्यानि<sup>२</sup> नापचन् गृहमेघिनः ॥४॥

उस समय पुरवासियों में न तो कोई प्रसन्न और न कोई अमी-दिन होता था। विनिशें ने अपनी दूकानें वंद कर रखी थीं। अर्थात्

१ सस्त्रानि—प्राणाः । २ पुरायानि—पुरायफलमूतपुत्रकलत्रादीनि ।

वाजार वंद था। घरों में किसी ने न तो अपने लड़के लड़िक्यों को सजाया श्रीर न खियों ने अपना शृङ्कार किश्रा। यहाँ तक कि. गृहस्थों के घर चूल्हा ही न जला श्रर्थात् रसोई न हुई—सय लोग भूखे प्यासे रहे ॥४॥

न्छं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुछं वा धनागमत् । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥५॥

ंन तो कोई अपने नष्ट हुए धन को पा कर और न कोई त्रिपुल धन पा कर ही हर्पित होता था। उयेष्ठपुत्र को पा कर माता प्रसन्न न होती थी॥४॥

गृहे गृहे रुदन्त्यश्च भतारं गृहमागतम् । च्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रंरिव द्विपान् ॥६॥

घर घर रोना पीटना हो रहा था श्रीर (वन से छानी लीटा कर) घर में श्राए हुए पितयों के हृदय की, उनकी क्षियाँ गोनात्तं हो, वचन रूपी वाणां से उसी प्रकार वेधती थीं, जिस प्रकार महा-वत हाथी को श्रद्धुश से गोदता है ॥६॥

> किन्तु तेषां गृहेः कार्यं कि दारेः कि धनेन वा । पुत्रेवी कि सुखेवीऽपि ये न पश्यन्ति राघवम् ॥७॥

सव पुरवामी यही कह रहे थे कि, जब वे लोग श्रीरामचन्द्र जी ही को नहीं देख पाते, तब उन्हें घर, स्त्री, धन दीलन. पुत्र अथवा सुख का प्रयोजन ही क्या है।।।।

> एकः सत्पुरुवो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । योऽनुगच्छति काक्तत्स्यं रामं परिचरन वने ॥८॥

इस लोक में एकमात्र लदमण ही सज्जन हैं, जो सीता के साथ श्रीरामचन्द्र जी की सेवा करने बून चले गए ॥=॥

श्रापगाः कृतपुण्यास्ताः पिबन्यश्र सरांसि च ।
येषु स्नास्यित काकुत्स्यो विगाह्य सिललं श्रुचि ॥६॥
उन निवयों श्रीर कमलयुक्त सरोवरों ने बड़ा पुराय किश्रा है,
जिनके पिवत्र जल में श्रीरामचन्द्र जी घुस कर स्नान करेंगे ॥६॥

शोभियष्यन्ति काकुत्स्थमटच्यो रम्यकाननाः । श्रापगाश्र महानूषाः सानुमन्तश्र पर्वताः ॥१०॥

रमणीय वन, सुन्दर तट वाली निदयाँ श्रीर सुन्दर शिखर वाले पर्वत काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी की शोभा बढ़ावेंगे ॥१०॥

काननं वाऽपि शैलं वा यं रामोऽभिगमिष्यति । प्रियातिथिमिव पाप्तं नैनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुम् ॥११॥

वन ऋथवा पहाड़—जहाँ कहीं श्रीरामचन्द्र जी जॉयगे, उनको श्रपना प्रिय पाहुना समक, वे सव श्रादर सत्कार करने में कसर न करेंगे ॥११॥

विचित्रकुसुमापीडा वहुमञ्जरिधारिणः । राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा श्रमरशालिनः ॥१॥

वे पेड़ भी, जिनकी फुनिगर्या फूलों से शोभित हैं श्रीर श्रनेक मंजरी घारण किए हुए हैं श्रीर जिन पर भीरे गुंजार कर रहे हैं, श्रपना सुन्दर स्वरूप श्रीरामचन्द्र को दिखलावेंगे॥१२॥

१ नगा:--वृद्धाः । (गी०)

श्रकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। , दशीयव्यन्त्यनुक्रोशाद्दृश्गिरयो राममागतम् ॥१३॥

वहाँ के पर्वत श्रीरामचर्न्द्र को प्रसन्न करने के लिए, फूलने फलने की ऋतु न होने पर भी, उत्तम उत्तम फूलों फलों से श्रीराम चन्द्र जी का सम्मान करेंगे ॥१३॥

प्रस्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्रित्रांश्च निर्भरान् ॥१४॥ पर्वत निर्मल जल चुम्रायेंगे श्रीर श्रनेक विचित्र मरनों को श्रीरामचन्द्र जी के लिए प्रकट करेंगे॥१४॥

पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राधवम् । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥१५॥ पहाङों पर के पेड़ श्रीरामचन्द्र जी का मनोरखन करेंगे । जहां श्रीरामचन्द्र जी होंगे वहाँ न तो उनको किसी का भय ही होगा श्रीर न उनकी कभी हार ही होगी॥१४॥

स हि ज़ूरो महावाहुः पुत्रो दशरथस्य च । पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवम् ॥१६॥ सम्हाताह क्षीर शर दशरयन्त्वन स्थारी गृहत हर नहीं

वे महावाहु श्रीर शूर दशरयनन्दन श्रमी बहुत दूर नहीं गए होंगे, श्रतः चलो हम सब श्रीरामचन्द्र जी के पास चलें ॥१६॥

पादच्छाया<sup>२</sup> सुखा भर्तुस्तादृशस्य महात्मनः । स हि नायो जनस्यास्य स गतिः स परायणम्<sup>३</sup> ॥१७॥

१ अनुक्रोशात्—प्रादरात् । (गो०) २ पादच्छायेति पादनेवा लद्यते । (गो०) ३ परायणम्—परमयनं, दर्वप्रकारियग्राधारभूत , इत्यर्थः । (गो०) बा० रा० अ०—३२

क्योंकि वैसे महात्मा और स्वामी की चरणसेवा भी हमको सुल देगी। वे ही इस अखिल संसार के स्वामी गति और आधार . हैं ॥१७॥

वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं तु राघवम् । इति पौरिस्त्रयो भवू न्दुःखार्तास्तत्तद्ववन् ॥१८॥

हम सब सीता की और तुम सब श्रीरामचन्द्र जी की सेवा टहल करना। इस प्रकार पुरजनों की खियाँ दुःख से विकल हो, अपने पतियों से कह कर, फिर कहने लगीं ॥१८॥

युष्माकं राघवोऽरण्ये <sup>१</sup>योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१६॥

देखो वन में श्रीरामचन्द्र सव प्रकार तुम्हारा भरण्योषण करेंगे श्रीर सीता जी हम क्षियों का भरण्योपण करेंगी ॥१६॥

[ योगच्चेम—जो वस्तु प्राप्त नहीं उक्को दिलाना योग श्रौर प्राप्तवस्तु का रच्च च्चेम कहलाता है । ]

को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्किण्ठितजनेन च । सम्प्रीयेतामनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा ॥२०॥

ऐसी वूरी जगह जहाँ चित्त उद्विम हो श्रीर मन न लगे, वहाँ रहने से क्या प्रयोजन ॥२०॥

कैकेय्या यदि चेद्राज्यं स्याद्धर्म्यमनायवत् । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः ॥२१॥

१ योगचेमं—ग्रमात प्राप्तियोगः, प्राप्तस्य रच्या चेमं । (रा०) २ ग्रप्र-तीवेन—ग्रप्रशस्तेन । (गो०)

यदि यह राज्य धर्मविरुद्ध (ज्येष्ट को छोड़ छोटे को राज्य मिलना धर्मविरुद्ध है।) श्रीर श्रनाथ की तरह केंकेयी के श्रधीन हुश्रा, तो धन श्रीर पौत्रादि की वात कींन चलावे, जीवित रहने ही से हमको क्या प्रयोजन है ॥२१॥

यया प्रत्रश्च भर्ता च त्यक्ताचेश्वर्यकारणात् । कं सा परिहरेदन्यं केयेयी क्रुलपांसनी ॥२२॥

हा ! यह कुलकलिंद्धनी कैंफेयी जिसने राज्यप्राति के लोभ में पड़, श्रपने पति महाराज दशरथ श्रीर पुत्र श्रीरामचन्द्र तक को त्याग दिया, वह मला दूमरों को क्यों न त्याग देगी ॥२२॥

कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका निवसेमहि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरिप श्रपामहे ॥२३॥

हम श्रापने पुत्रों की शपथ खा कर कहती हैं कि, प्राण रहते हम केंक्रेची के राज्य में उसकी दासी वन कर न रहेंगी ॥२३॥

या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्षृणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदपम्पां दुष्टचारिणीम् ॥२४॥

क्योंकि जिस निर्लेब्जा ने महाराज दशरथ के पुत्र को घर में निकलवा दिश्रा उस श्रथमिंन और दुण्टा के राज्य में यस कीन सुखपूर्वक जीता रह सकता॥२४॥

उपद्भुतमिदं सर्वमनालम्बमनायकम् । कैकेटया हि कृते सर्व विनाशमुपयास्यति ॥२५॥

यह समूचा राज्य, उपद्रवों से युक्त, निराधार और अनाथ हो, केवल कैकेयी की करतूत से नष्ट हो जायगा ॥२४॥ न हि प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः । मृते द्वरथे व्यक्तं विलापः 'तदनन्तरम् ॥२६॥

क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के वन जाने के कारण महाराज का वचना श्रसम्भव है श्रीर जब महाराज न रहेंगे तब यह राज्य भी नष्ट हो जायगा ॥२६॥

ते विषं पिवतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुर्गताः । राघवं वाऽतुगच्छध्यमश्रुतिं वर्गपे गच्छत ॥२७॥

श्रव हम लोगों का सुकृत सिरा चुका है। इसीसे हमारी यह दुर्गति हुई है। सो लाश्रो श्रव विष घोल कर पीलें, श्रथवा श्रीराम चन्द्र जी के पास चले चलें श्रथवा किसी ऐसे स्थान में चले चलें जहाँ से हमारा नाम भी कोई न सुन पावे ॥२७॥

मिथ्या<sup>२</sup> प्रत्राजितो रामः ससीतः सहलक्ष्मणः । भरते सन्निस्छाः<sup>३</sup> स्मः सौनिके<sup>४</sup> पश्चो यथा ॥२८॥

सीता और तदमण सहित श्रीरामचन्द्र को कपट से वन भेज कर, हमें भरत को उसी प्रकार सौंप दिश्रा है जिस प्रकार कसाई को पशु सौंप दिश्रा जाता है ॥२८॥

पूर्णचन्द्राननः श्यामो गृहजत्रुरिन्दमः । श्राजातुवाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥२६॥ पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः । मौम्यश्र मर्वलोकस्य चन्द्रवित्रयदर्शनः ॥३०॥

१ विलापो—विनाश: । (गो०) १ मिध्या—कपटेन । (गो०) ३ वित्रवृष्टाः— निव्विताः । (गो०) ४ वीनिके—पशुमारके । (गो०)

नूनं पुरुपशार्द्को मनमातङ्गविक्रमः । शोभयिष्यत्यरएयानि विचरन् स महारयः ॥३१॥

वह श्रीरामचन्द्र तो पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख वाले, श्यामवर्ण, माँसलं हँ सुली बाले शत्रुष्ट्रों को नाश करने वाले, ष्टाजा-तुबाहु, कमल के समान नेत्रों वाले लहमण के वहे भाई, पहले बोलने वाले, मधुरमाणी, सत्यत्रादी, महावली, सीवे श्रीर सव लोगों को चन्द्रमा की तरह प्रिय, पुरुपसिंह; मत्तगं त्र ती चाल चलने वाले श्रीर महारथी हैं, वे जहाँ विचरेंगे वहाँ के वन को भी निश्चय ही शोमायुक्त कर हेंगे ॥२६॥३०॥३१॥

तास्तथा विलयन्त्यस्तु नगरे नागरित्वयः । जुक्रुग्रुद्वीःखसन्तप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥३२॥

श्रीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार श्रयोध्या की वसने वाली स्नियाँ घरों में विलाप कर रोती चिल्लाती थीं, जैसे किसी के मरते समय उसके इष्टमित्र श्रीर श्रात्मीयजन विलाप कर रोते चिल्लाते हैं ॥३२॥

इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवम् । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥३३॥

श्रीरामचन्द्र जी के वियोग में इस प्रकार उन खियों के अपने घरों में रोते ही रोते दिन दूव गया और रात हो गई ॥३३॥

नष्टज्वलनश्सम्याता प्रशान्ताध्यायश्सत्कया । तिमिरेणाभिलिप्तेव सा तदा नगरी वर्गो ॥३४॥

१ ज्वलनस्य—न्नाहवनीयाग्ने: कप्पायस्य वा प्रग्रान्ता। (शि॰) २ त्रप्रायो—नेदः। (गो॰) ३ सःक्या—पुरायादिः। (गो॰) 🔭 🗋

ृडस दिन श्रमिहोत्र की श्राग की गर्मी नष्ट हो गई स्वाध्याय-निरत ब्राह्मणों ने वेद का स्वाध्याय नहीं किश्रा, न कहीं पुराणों की कथा वार्ती हुई। सब नगरी में श्रेंचेरा सा छा गया। (श्रशीत् लोगों के घरों में दीपक भी नहीं जलाए गए।) ॥३४॥

उपशान्तविणक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया । श्रयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारिमवाम्बरम् ॥३५॥

वनियों की मिएडयाँ वंद रहीं सव ही लोग निराश श्रीर श्रनाथ हो गए। जिस प्रकार तारागण से हीन श्राकाश शोभाहीन हो जाता हैं, उसी प्रकार श्रयोध्या भी शोभाहीन हो गई।।३४॥

तथा स्त्रियो रामनिमित्तमातुरा
यथा स्त्रेते भ्रातिर वा विवासते ।
विलप्य दीनां रुरुदुर्विचेतसः
स्रतैर्हि तासामधिको हि सोऽभवत् ॥३६॥

श्रयोध्या की सब क्षियाँ श्रारामचन्द्र के लिए ऐसी श्रातुर हो रही थीं, मानों उनके पुत्र या भाई ही वन को भेज दिए गए हों। वे विलाप कर रोती रोती श्रचेत सी हो गई। उनकी इस चेण्टा से ऐसा बोघ होता था मानों वे श्रारामचन्द्र जी को श्रपने पुत्रों से भी श्रिषक मानती थी॥३६॥

भशान्तगीतोत्सवतृत्तवादना
च्यपास्तहर्पा पिहितापणोदया ।
तदा ह्ययोध्या नगरी वभूव सा
। महार्णवः संसपितोदको यथा ॥३७॥

इति ग्रष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥

गाना, बजाना, नाचना कूदना आदि उत्सवसूचक सब काम वंद थे,। बाजारों मे जहाँ देखा वहीं उदास हो दूकानदार अपनी दूकानें वंद किए चुपचाप बेठे हुए थे। इस प्रकार अयोध्यापुरी जल रहित समुद्र की तरह उजाड़ सी हो गई॥३०॥

श्रयोध्याकारड का श्रइतालिस्वाँ सर्ग समाप्त हुश्रा।

#### ---:\*:---

## एकोनपञ्चाशः सर्गः

--:0:---

### रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनेव महदन्तरम्। जगाम पुरुषव्याद्यः पितुराज्ञामनुस्मरन्।।१॥

[पिछले सर्ग में, श्रयोध्यावासियों के पुरी में लौटने पर उनरी नगा उनके कारण श्रयोध्यापुरी की जो दशा दिखलाई पहती थीं उसपा वर्णन किश्रा गया। श्रमले सर्ग में श्रादि कवि पुन: श्रीरामचन्द्र के बनगमन का कृतान्त श्रारम्भ करते हैं!]

इस रात के वीतते वीतते श्रीरामचन्द्र जी खपने पिता की प्राज्ञा का स्मरण करते हुए, वहुत दूर निकल गए ॥१॥

तथैव गच्छतस्तस्य व्यवायाद्रजनी शिवा । जपास्य स शिवां सन्ध्यां विषयान्तं १ व्यगाहत ॥२॥

चलते ही चलते सबेरा हो गया और राव दीत गई। तप उन्होंने प्रातः सन्ध्योपामन किश्रां। तदनन्तर फिर, चलने लगे श्रांर चल कर उत्तर कोशल की दिल्ला सोमा पर पहुँच गए॥२॥

१ विपयान्तं--- उत्तरकोछलद्विणावर्षि। (गो॰)

ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च । पश्यन्नतिययौ शीघ्रं शनैरिवः हयोत्तमैः ॥३॥

गाँवों के सिवानों पर खेती के लिए जुते हुए खेतों और अनेक प्रकार के पुष्पित वृद्धों से युक्त वनों के देखने में श्रीरामचन्द्रादि ऐसे मग्न थे कि, इन इत्तम घोड़ों की तेज चाल भी उनको घीमी चाल जैसी जान पड़ती थी॥३॥

> शृखन् वाचो मनुष्याणां ग्राम<sup>२</sup>संवास<sup>२</sup>वासिनास् । राजानं घिग्दशर्यं कामस्य वशमास्थिम् ॥४॥

जाते जाते श्रीरामचन्द्र जी उन छोटे वहे प्रामों के निवासियों की वातचीत सुनते जाते थे। वे कहते थे कि, कामवशवर्ती महा-राज दशरथ को धिकार है ॥४॥

हा तृशंसाद्य कैकेयी पापा पापातुवन्धिनी । तीक्ष्णा सम्भिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मीण वर्तते ॥॥॥

हाय पापिनी कैकेयी का स्वभाव कैसा कडुवा है श्रीर उसका व्यवहार कैसा कूर है कि, उसने मर्यादा को तोड़, ऐसा बुरा काम कर ही डाला ॥४॥

या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयित धार्मिकम् । वनवासे महापाज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम् ॥६॥ इसने ऐसे धार्मिक राजपुत्र को वनवास दिख्या है, जो महा-विद्वान्, दयानु खौर जितेन्द्रिय है ! ॥६॥

१ शनैरिवययो — उनमाश्वानांगितिंचातुर्यात् पुष्पितवनरामग्रीयकदर्शन पारवश्याचातिशोत्रं श्रिप गमनं शनैरिवजानन् । (गो०) २ ग्रामाः — महा-ग्रामाः । (गो०) ३ संव सा — श्रह्तग्रामाः । (गो०) ४ तीवृगा — क्रूरा। (गो०)

कर्य नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी। सदा सुलेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति॥॥॥

जनकनिद्नी महामागा सीता, जो घर में सदा सुख ही सुख में रही है, किस प्रकार वन के कप्ट सह सकेगी ॥७॥

श्रहो दशरथो राजा निस्नेहः स्वसुतं प्रियम् । प्रजानामनधं रामं परित्यक्तुमिहेच्छति ॥८॥

हा ! यहाराज दशरथ को अपने प्यारे पुत्र में जरा भी मोह ममता नहीं है । नहीं तो वे प्रजा के पापों को दूर फरने वाले अथवा निर्दोष पुत्र को क्यों त्यागतं ? ॥८॥

एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम् । शृएवद्मतिययौ वीरः कोसलान् कोसलेश्वरः ॥६॥

इस प्रकार उन वड़े छोटे प्रामों के रहने वालों की श्रनेक प्रकार की वातचीत सुनते हुए कोसलेश्वर श्रीरामचन्द्र कोसलदेश की सीमा को उल्लह्सन कर श्रागे चले ॥६॥

ततो वेदश्रुति नाम शिववारिवर्हा नदीम् । जनीर्याभिमुतः मायादगस्त्या १ध्युपितां दिशम् ॥१०॥

तदनन्तर वे वेद्श्रुति नामक निर्मल जल से भरी हुई नदी के पार हो, दक्षिण दिशा की श्रोर चले ॥१०॥

गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शिवजलां नदीम्। गोमतीं रेगोयुतान्पामतरत्सागरंगमाम् ॥११॥

१ प्रवानामनर्थ—ध्यवानवर्तकम् । (शि॰) २ प्रगस्त्राप्युपिवांश्यि— टिच्चणांदिशं । (गो॰) ३ गोमुतानूरा—गोयुक्तकच्छप्रदेशां । (गो॰)

फिर वहुत देर तक मार्ग चल, शीतल जल वाली और सागर-गामिनी गोमती नदी के तट पर पहुँचे। उस समय उसके कछार में वहुत सी गौएँ चर रही थीं ॥११॥

> गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैहयैः । मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम् ॥१२॥

शीव चलने वाले घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर वैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी, गोमती को पार कर, स्यन्दका नाम नदी के, जिसके किनारों पर मलूर श्रीर हंस वोल रहे थे, पार उतरे ॥१२॥

स मही मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा । रफीतां राष्ट्रादृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत् ॥१३॥

वह भूमि, जिसे राजा मनु ने पहिले इत्त्वाकु को दिश्रा था श्रीर जो वहुत विरतृत थी तथा जिस पर श्रनेक राष्ट्र वसे हुए थे, श्रीरामचन्द्र जी ने सीता को दिखलाई ॥१३॥

सृत इत्येव चाभाष्यः सार्राथं तमभीक्ष्णशः । मत्तहंसस्वरः श्रीमानुवाच पुरुपर्पभः ।।१४॥

तद्नन्तर सुमंत्र को सम्वोधन कर पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र जी मत्तहंस जैसी वाणी से वोले ।।१४॥

कदाऽहं पुनरागम्य सरय्त्रा पुष्पिते वने । मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः ॥१५॥

हे सारथे ! वह दिन कद आवेगा जब में वन से लौट कर माता पिता से मिल कर सरयू के पुष्तित वनों में शिकार के लिए चूमा फिरा फरूँगा ॥१४॥

१ ग्रमीद्रण्शः श्रामात्र्य सम्बोध्य । (शि॰)

राजपींणां हि लोकेऽस्मिन् रत्यर्थं मृगया वने । कालेश् दृतांरतां मनुनिः धन्विनामभिकाङ्क्षिताम् ॥१६॥

इस संसार में यह पुरानी चाल चली श्राती है कि रार्जार्प-लोग श्रावश्यकता पड़ने पर वनों में शिकार खेला करते हैं। मटा-चारी लोगों को भी श्राद्ध श्रादि करने के लिए धनुपवाग की श्रावश्यकता होती है ॥१६॥

नात्यर्थमभिकाङ्क्षामि मृगयां सरयूवने । रतिर्ह्षेपाऽतुला लोके राजर्पिगणसम्मता ॥१७॥

्यद्यि वहुत शिकार खेलना मुक्ते पसंद नहीं, तथापि गजा लोग इसे अच्छा वतलाते हैं और लोगों की भी प्रवृत्ति इस प्रोग् अधिक हैं। अतः में इसे वृरा भी नहीं समकता और सरयू के नट पर शिकार खेलना चाहता हूँ॥१०॥

स तमध्वानमेक्ष्वाकः स्तं मधुरया गिरा । तं तमर्थमभिषेत्य यया वाक्यमुदीरयन् ॥१८॥

इति एकोनपञ्चाशः सर्गः॥

श्रीरामचन्द्र जी प्रयोजन के श्रानुसार सुमंत्र को मधुरवार्ग। ने समका कर, उनसे वार्तालाप करने हुए चले जाते थे ॥१८॥

श्रयोध्याकारह का उनचासवाँ सर्ग समात हुन्ना।

--:0:--

र फाले-आदादिवाले । (गो०) २ वृता-स्त्रीकृतां। (गो०) ३ मनुजै:-सदाचारपर्रः। (गो०) ४ तं तमर्थ-राज्यगुद्धादिरूपं। (गो०) ५ ग्रमिप्रेत्य -इदये कृत्वा। (गो०)

## पञ्चाशः सर्गः

---:o:---

विशालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः । श्रयोध्याभिम्रखो धीमान् पाञ्जलिर्वाक्यमन्नवीत् ॥१॥

इस प्रकार श्रीरांमचन्द्र जी विशाल कोसल राज्य के देशों की सीमा से निकल, श्रयोध्या की श्रीर मुख कर, श्रीर हाथ जोड़ कर यह बोले ॥१॥

> श्रापृच्छे त्वां पुरि श्रेष्ठे काक्कत्स्थपरिपालिते । दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥२॥

हे काकुत्तथवंशीय नृपतियों से पालित पुरियों में श्रेष्ठ श्रयोध्ये ! तुमसे तथा तुममें रहने वाले उन देवताश्रों से जो तेरा पालन करते हैं, मैं विदा होने के लिए श्रतुज्ञा माँगता हूँ ॥२॥

निष्टचवनवासस्त्वामनृशो जगतीपतेः। पुनर्द्रश्यामि मात्रा च पित्रा च सह सङ्गतः॥३॥

वनवास से लौट कर श्रौर महाराज से उन्रया हो, मैं फिर तेरे दर्शन करूँगा श्रौर माता पिता से मिलूँगा ॥३॥

ततो रुधिरताम्राक्षो भ्रुजमुद्यम्य दक्षिणम् । श्रशुपूर्णमुखो दीनोऽत्रवीज्जानपदं जनम् ॥४॥

तर्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने लाल द्विण भुजा उठा नेत्रों में श्रीस् भर श्रीर दीन हो, उन जनपद्वासियों से ( जो रथ की घेरे चले जाते थे) कहा ॥४॥ श्रजुक्रोशो१ द्या२ चैव यथाई मिय वः कृतः। चिरं दुःखस्य पापीयो४ गम्यतामर्थसिद्ये५ ॥५॥

श्रापने मेरा वैसा ही श्रादर सत्कार किश्रा है श्रीर श्रनुकम्पा प्रदर्शित की है, जैसी मालिक के प्रति करनी उचित थी। वहुन देर तक मेरे साथ श्रापका रहना शोभा नहीं देता, श्रतः श्रय श्राप लोग श्रपने श्रपने घरों को लौट जाइए श्रीर ना कर घर के फामों को कीजिए ॥४॥

> तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि पद्क्षिणम् । विलपन्तो नरा घोरं व्यतिष्ठन्त कचित्कचित् ॥६॥

तव वे श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम कर श्रीर उनकी परिक्रमा कर, श्रपने श्रपने घरों को चल तो दिए, किन्तु रास्ते में घीच घीच में जाते जाते रुक जाते श्रीर रुद्दन कर घोर विलाप करने लगने थे ॥६॥

तथा विलवतां तेपामतृप्तानां च राववः । श्रचक्षुर्विपयं प्रायाद्ययार्कः क्षणदामुखे ॥७॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उनको विलाप करते देख तथा 'प्रपने दर्शन से श्रतम जान, रथ तेजी से हॅकवाया श्रीर उनके नेत्रों की श्रीट वैसे ही हो गए, जैसे सूर्य सन्ध्या को नेत्रों की 'प्रोट हो जाते हैं ॥ऽ॥

ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनान् शुभान् । श्रकुतिश्रद्भयान् रम्यांश्वत्य ध्यूपसमाष्टतान् ॥८॥

१ श्रनुकोशः म्रादरः । (गो॰) २ दया—श्रनुकम्पा । (गो॰) ३ ययाद — स्वामित्वानुगुण् । (गो॰) ४ पापीयः—श्रशोभन । (गो॰) ५ म्रर्थहिद्धये

<sup>—</sup>गृहकृत्यादि करणाय । (गा०) ६ चस्यानि—देवतायतनानि ॥ र पाटान्तरे

<sup>—&</sup>quot; शिवात्"

नद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने जाते हुए देखा कि, रास्ते में जो गाँव या नगर हैं, वे धनधान्य से भरे पूरे हैं। वहाँ के लोग बढ़े दानी और धार्मिक हैं और निर्भीक हैं। यह वात उन नगरों के रम्य देव-मन्दिरों तथा जहाँ तहाँ खड़े यज्ञस्तम के देखने से विदित होती थी।।।।।

उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्नसलिलाशयान् । ' ्तुष्ट्पुष्टजनाकीर्णान् गोक्कलाकुलसेवितान् ॥६॥

वहाँ के बाग आमों के वृत्तों से परिपूर्ण थे, तालाबों में जल भरा हुआ था, सब लोग प्रसन्नवदन और हृष्टपुष्ट थे और जगह जगह गौओं की हेड़ें खड़ी थीं ॥६॥

लक्षणीयान्नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् । रथेन पुरुपच्याघः कोसलानत्यवर्तत ॥१०॥

राज्य की श्रोर से बन जनपढ़ों की रचा का श्रच्छा प्रवन्ध था। उनमें वेद की ध्विन सदा हुश्रा करती थी। पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्र जी रथ पर चढ़े श्रोर ये सव देखते भालते कोसल देश की सीमा के पार हुए ॥१०॥

मध्येन मुद्तिं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम् । राज्यं भोग्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतावरः ॥११॥

धृतिमतांवर श्रीरामचन्द्र बीच बीच में छोटे छोटे राज्यों को, जो हिंपत श्रीर सम्पन्न लोगों से भरे श्रीर रमणीय उपवनों से युक्त थे, देखते चले जाते थे। (ये सन छोटे राज्य महाराज दशरथ के करद राज्य थे) ॥११॥

तत्र १त्रिपथगां दिन्यां शिवतोयामशैवलाम् । ददर्श राघवो गङ्गां पुण्यामृपिनिपेविताम् ॥१२॥

१ तत्र—कोसलाद्दि ग्वेरो । (गो०)।

चलते चलते श्रीरामचन्द्र ने कोसलराज्य की दिल्ला सीमा पर स्थित, पवित्र तथा शीतलतीया श्रीर ऋषियों से सेवित जिपयना गङ्गा को देखा ॥१२॥

श्राश्रमेरविद्रस्थैः श्रीमद्भिः समलंकृताम् । श्कालेऽप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेविताम्भोहदां विवाम् ॥१३॥

गद्गा के तट से कुछ ही हट कर, ऋषियों के रमण्ंक आशम देखे, जिनके कुषडों के निर्मल जल में स्वर्गीय खप्सराये जलकी हा करने को उचित समय पर खाया करती हैं॥१३॥

देवदानवगन्धर्वैः किन्नर्ररुपशोभिताम् । \*नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम् ॥१४॥

जो गङ्गा देव दानव, गन्धर्य, किन्नर, नागपत्ना और गन्धर्य-पत्नी द्वारा सदा सेवित हैं ॥१४॥

देवाक्रीडशताकीर्णां देवोद्यानशतायुनाम् । देवार्थमाकाशगमां विख्यातां देवपित्रनीम् ॥१५॥

उन गङ्गा के तट पर देवताओं की जलकीडा के लिए में करें। स्थान और वाटिकाएँ बनी हुई हैं। गङ्गा ने आकाशमार्ग से गमन किथा है और वहाँ वह देवपांझनी अर्थात् सुवर्ण कमलवाली के नाम से प्रसिद्ध हैं।।१४॥

[ गङ्गा पा स्त्री पा रूपक बाँघा है ]।

जलाघातादृहासोयां फेननिर्मलहासिनीम् । कचिद्वेगीकृतजलां कचिदावर्तगोभिताम् ॥१६॥

१ कालं — नीड़ाकाले डॉचतमाले हा । (गो॰) \* पाड़ानारे—

गङ्गा का जल जहाँ टकराता है, वहाँ ऐसा शब्द होता है मानों गङ्गा श्रदृहास कर रही है, कहीं पर धार बड़े वेग से वह रही है श्रीर कहीं वह निर्मल फेन से भूषित हो मानों हँस रही है। ऊँची नीची चट्टानों पर जल के गिरने से ऐसा जान पड़ता है, मानों किसी युवती की वेशी (चोटी) हो और कहीं कहीं पर भँवरों के पड़ने से गङ्गा सुशोभित हो रही है ॥१६॥

कचित्स्तिमतगम्भीरां कचिद्धेगजलाकुलाम् । कचिद्दगम्भीरनिर्घोषां कचिद्धेरवनिस्वनाम् ॥१७॥

कहीं स्थिर, कहीं बहुत गहरा जल है श्रीर कहीं जल के गंभीर नाद से श्रीर कहीं सयङ्कर शब्द से श्रीगङ्गा जी घोषित हो रही है ॥१७॥

देवसङ्घाप्तुतजलां निर्मलोत्पलशोभिताम् । कचिदाभोगपुलिनां कचिन्निर्मलवात्तुकाम् ॥१८॥

कहीं देवता लोग स्तान करते हैं श्रीर कहीं पर वह रवेत कमलों से सुशोभित है। कहीं कहीं तट पर ऊँचे करारे हैं श्रीर कहीं निर्मल वालुका विस्ती है।।१८॥

हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपक्र्जिताम् । सदा मत्तेश्र विहगैरभिसन्नादितान्तराम् ॥१६॥

कहीं हंस और सारस बोल रहे हैं और कहीं तट पर चकवा चकई कुहुक रहे हैं। गङ्गा का तट मत्त पित्तयों के शब्द से सदा कृतित ही रहता है।।१६॥

कचित्तीररुहैर्द्धभैर्मालाभिरुपशोभिताम् । कचित्फुल्लोत्पलच्छन्नां कचित्पद्मवनाकुलाम् ॥२०॥ कहीं तटों पर वृत्तों की पंचियाँ माला की तरह शोभायमान हैं, कहीं खिली हुई कुई जल को ढके हुए हैं और कहीं क्मल के फुलों के वन भरे पड़े हैं ॥२०॥

कचित्कुमुद्रपण्डेश्र कुड्मलॅरुपशोभिताम् । नानापुष्परजोध्वस्तां १ समदामिव<sup>२</sup> च कचित् ॥२१॥

कहीं कुई की कितयाँ शोभायमान हैं श्रीर कहीं श्रनेक प्रकार के पुष्पों के पराग से जल का रंग वटला हुश्रा है श्रर्थात लाल हो गया है। वह लाल रंग का ठहरा हुश्रा जल ऐसा जान पढ़ना है, मानों कोई स्त्री लाल रंग की साड़ी पहने हुए खड़ी हो ॥२१॥

व्यपेतमलसङ्घातां मिणिनिर्मलदर्शनाम् । दिशागजेर्वनगजेर्मत्तेश्र वरवारणैः ।।२२॥

गङ्गा जी का जल वैद्वर्यमणि की तरह चमक रहा है। दिग्गज मत्त वनेले हाथी तथा राजाओं के हाथी स्नान कर रहे हैं।।२२॥

देवोपवाद्येश्व मुद्दुः सन्नादितवनान्तराम् । ममदामिव यत्नेन भूपितां भूपलाेत्तमः॥२३॥

देवताओं के वाहन मत्तगजों से सेवित और जल की धार के हर हर शब्द से वनों को गुंजाती हुई गद्गा ऐसी सुंशोभित हो रही है मानों कोई स्त्री बड़े यत्न से उत्तम आभूपणों से अपना रहार किए हुए हो ॥२३॥

१ नानापुष्परबोध्वस्ता—वर्णान्तरप्राप्ता । (गो०) २ हमदामिष—
प्रमदामिवस्थिताम् । (रा०) एव रनःवर्णस्वात् हमदामिवस्थिताम् । (गो०)
, १ वरवारणः —राजगवैः ।
वा० रा० श्र०—३३

फलै: पुष्पै: किसलयैर्द्यतां गुल्मेर्द्विने १स्तथा। विश्वमारैश्र नक्रैश्र ग्रुनङ्गेश्र निषेविताम् ॥२४॥

(गङ्गा) फल, पुष्प, पत्र, पुष्पगुच्छ श्रीर नाना पित्तयों रूपी श्राभूपर्णों से भूषित स्त्री की तरह सुशोभित है। सूँस, (श्रथवा) जलमानुस-जलकिप) घड़ियाल श्रीर भुजङ्गों से सेवित है (श्रर्थात् ये सव उसके जल के भीतर रहते हैं) ॥२४॥

विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशनीम् । तां शङ्करजटाजूटाद्वम्रष्टां सागरतेजसा<sup>२</sup>॥२५॥

गङ्गा भगवान् विष्णु के चरण से निकली हैं, दिव्य हैं, स्वयं पाप रहित हैं और दूसरों के पाप को नाश करने वाली हैं। शिव जी के जटाजूट से निकल कर, भगीरथ की तपस्या से पृथिवी पर आई हैं ॥२४॥

समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसकौश्चनादिताम् । श्राससाद महावाहुः शृङ्गवेरपुरं अति ॥२६॥

समुद्र की पटरानी श्रीर सारस एवं क्रींच पित्रयों से कृजित गङ्गा के निकट, शृङ्कवेरपुर की जाते हुए श्रीरामचन्द्र जी पहुँचे ॥२६॥

तामृर्मिकलिलावर्तामन्ववेश्य महार्यः। समन्त्रमत्रवीतस्तिमहैवाद्य वसामहे ॥२७॥

तरंगों पर तरंगें जिनमें उठ रही हैं, ऐसी श्रीगङ्गा जी को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से कहा, हे सूत ! आज मैं यंहीं निवास करूंगा ॥२७॥

१ द्विजै:---पित्तिम:। (गो॰) २ सागरतेवसा---मगीरथतपसा। (रा॰)

श्रविदूरादयं नद्या वहुपुष्पत्रवालवान्। सुमहानिङ्गुदीवृक्षो वसामोऽत्रेव सारथे ॥२८॥

हे सारथे ! यहाँ से निकट ही पत्तों और फुलों से सुशोभित जो इंगुढ़ी का वृच है, उसी के नीचे टिकने की मेरी इच्छा है ॥२=॥

द्रस्यामः सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम् । देवदानवगन्धर्वमृगमानुपपक्षिणाम् ॥२६॥

इसी श्रेष्ठ नदी गङ्गा को, जो मनोहर जलयुक्त है छीर देव. दानव, गन्धवे, सुग, नाग छीर पिचयों से सेवित हैं, (हम लोग) देखे और उसका (यहाँ ठहर कर) सम्मान करें ॥२६॥

लक्ष्मण्य सुमन्त्रय वादमित्येव राघवम् । उक्त्वा तमिङ्गुदीद्वक्षं तदोपययतुर्ह्यः ॥३०॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लदमण र्छार सुनंत्र ने फटा "बहुत श्रच्छा" श्रीर वे इंगुदी वृत्त के पास रथ को ले गए ॥३०॥

रामोऽभियाय तं रम्यं दृक्षमिक्ष्वाकुनन्द्नः । रयाद्वातरत्तस्मात्सभायः सहलक्ष्मणः ॥३१॥

इस्वाक्कनन्दन श्रीरामचन्द्र उस रमणीक वृत्त के पान पर्नेच, सीता खीर लच्मण सिंदत रथ से उत्तर पढ़े ॥३१॥

सुमन्त्रोऽप्यवतीर्यास्मान् मोचयित्वा इयोचमान् । दृक्षमूलगर्व रामसुपतस्ये कृताञ्जलिः ॥३२॥

सुमंत्र भी रथ से उतर पड़े और उन उत्तम घोड़ों को ग्योल दिखा और स्वयं हाथ जोड़े हुए उस पृत्त के नीचे गीरामचन्द्र जी के पास जा उपस्थित हुए ॥३२॥

## तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा। निषादजात्यो २वलवान् स्थपति ३ श्रेति विश्रुतः ॥३३॥

इस देश का गुह नाम का राजा था, वह श्रीरामचन्द्र का प्राणों के समान मित्र था और जाति का केवट था तथा उसके पास चतु-रिक्किणी सेना थी और वह निषादों का राजा कहलाता था ॥३३॥

स श्रुत्वा पुरुषच्याघं रामं विषयमागतम्।
वृद्धैः परिवृतोऽमात्यैक्षीतिभिश्राप्युपागतः ॥३४॥

उसने जब सुना कि श्रीरामचन्द्र की उसके देश में श्राए हैं, तब वह श्रपने वूढ़े मंत्रियों श्रीर जाति विरादरी के बड़े बड़े लोगों को साथ लिए हुए श्रीरामचन्द्र जी से मिलने चला ॥३४॥

[टिप्पणी—गुइ, नाति का केनट हो कर भी श्रीरामचन्द्र नी का मित्र था, इस पर कुछ लोग श्रापत्ति कर सकते हैं—क्योंकि मैत्री "समानशील न्यसनेपु सस्यम्" होना चाहिए—सो कहाँ च्रित्रयकुलोद्धव राजकुमार श्रीरामचन्द्र श्रीर कहाँ केनटों का राना गुइ! गुइ केनटों का चौघरी न था, चिक राना था—यह नात उसके साथ चूढ़े मंत्रियों के श्राने से प्रकट होती है। एक राना का दूसरे राना के साथ समानन्यसन होने से मैत्री होना श्राश्चर्य की नात नहीं। गुइ "स्थपति" कहलाता था। देनयन्ती कोष के श्रमुसार " स्थापत्येषिपतोताक्षी" गुइ वढ़ई भी था श्रत:;

" द्दीनप्रेष्यं द्दीनसंख्यं द्दीनगेद्द निषेवणं " का दोष महाकुलप्रस्त श्रीरामचन्द्र के ऊपर द्दलिए नद्दी ग्राता कि, 'स्थपित " द्दोने से गुद्द यग्न में जा सकता था, " निषादस्थपतियाक्षयेत " द्दति श्रुति: "। फिर जन श्रीरामचन्द्र मक्तवत्सल भगवान के श्रवतार ये तन्न,

र श्रात्मसमः—प्राण्समः। (गो०) २ बलवान्—चतुरंगत्रलवान्। (गो०) ३ स्पपति:—निपादाधिपति:। (गो०)

" न शुद्ध भगवळका विद्रा भगवताः स्मृताः सर्ववर्णेषु ते शुद्धा ये ह्यमक्ता बनार्दने ॥"

श्रयीत् मगवद्रक्त भक्ते ही शूद्र जाति में उत्पन्न हुन्ना हो, किन्तु वह शूद्र नहीं, मगद्रक होने के कारण उसकी विप्र संशा हो जाती है। प्रत्युत सब वणों में शूद्र तो वह है जो मगवान् का मक्त नहीं है।

ततो निपादाधिपति दृष्टा दूरादुपस्यितम् । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद्गुहेन सः ॥३४॥

श्रीरामचन्द्र गुह को दूर से श्राते देख लदमण सहित कुछ दूर श्रागे जा, गुह से मिले ॥३५॥

तमार्तः सम्परिष्वच्य गुहो राघवमत्रवीत् । यथाऽयोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥

इस समय श्रीरामचन्द्र जी को मुनि भेप घारण किए देख, गुह बड़ा दुःखी हुन्ना श्रीर श्रीरामचन्द्र जी से मिल, यह घोला—ऐ श्रीरामचन्द्र ! श्रयोध्या की तरह यह राज्य भी श्राप ही का है, सो श्राहा दीजिए मैं श्रापकी क्या सेवा करूं ॥३६॥

गुह का श्रीराम को तपसी मेय में देख कर दु: हो होना यह स्वत करता है कि गुह का श्रीर श्रीरामचन्द्र का शिकार श्रादि में पहले भी कई बार समागम हो खुका था। इसी से वह राजकुमार का परम सरवा भी हो गया था। (गो॰)]

ईदृशं हि महावाहो कः माप्स्यत्यतियि प्रियम् ततो र गुणवदन्नाद्यम् र ग्यन्विधम् ।।३७॥

१ म्रार्चः—धृनवत्त्रलदर्शनेन छन्ततः (गो॰)। २ गुराबन्—स्वादु शीप्रपरिपाकादिगुण्विशिष्ठम्। (शि॰) १ म्राटा शब्देन पेदादिकमुन्यते। (गो॰) ४ पृयग्विधम्—मांसादिमेदेन बहुविध। (गो॰)

हे महावाहो ! श्राप जैसे प्रिय श्रतिथि का श्राना साधारण वात नहीं है। यह कह श्रनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोक्य पदार्थ ॥३७॥

> श्रद्धं चोपानयत्क्षिमं वाक्यं चेदग्रवाच ह । स्वागतं ते महावाहो तवेयमखिला मही ॥३८॥

श्रीर श्रध्ये की सामग्री तुरन्त ला कर, गुह बोला, हे महावाही! मैं श्रांपका स्वागत करता हूं, यह सारा राज्य श्राप ही का है ॥३८॥

वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रशाधि नः। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं चेद्गुपस्थितम् ॥३६॥

हम सव आपके टहलुएं हैं, आप हम 'लोगों के प्रभु हैं। अव आप इस राज्य को लेकर शासन कीजिए। ये भन्य, मोन्य पेय लेह्य (अर्थात् खाने पीने के लिए) पदार्थ उपस्थित हैं ॥३६॥

शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं १ च ते । गुहमेवं बुवाणं तु राघवः पत्युवाच ह ॥४०॥

सोने के लिए अच्छे अच्छे पलंग और आपके घोड़े के लिए दाना घास भी ला कर रखा है। गुह के इस प्रकार कह चुकने पर श्रीरामचन्द्र जी वोले ॥४०॥

श्रिविताश्रव हृष्टाश्र भवता सर्वथा वयम्। पद्मचामभिगमाच्चेव स्नेहसन्दर्शनेन च ॥४१॥

श्रापने मेरे निकट पैदल श्रा कर जो इतना स्नेह जनाया, सो मेरा सब प्रकार से श्रादर सत्कार हो चुका। मैं श्राप पर बहुव प्रसन्न हूँ ॥४१॥ श्रुजाभ्यां साधु १ पीनाभ्यां पीहयन् वाक्यमत्रवीत् । दिष्टचा त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह वान्यवैः ॥४२॥

फिर श्रीरामचन्द्र जी गुद्द को खच्छी तरह अपने दृदय से लगा कर, असन्न हो वोले—हे गुद्द ! श्रापको वन्धु वान्धवों सहित नीरोग देख में बहुत असन्न हुआ ॥४२॥

श्रपि ते हुरालं राष्ट्रे मित्रेषु च धृनेषु च । \*यदेतद्भवता फिञ्चित्मीत्या समुपकल्पितम् ॥४३॥

अब आप अपने राज्य, मित्र और धन का चेम क़ुराल चनला-इए। मेरे लिए बड़े प्रेम से जो ये सब वस्तुएँ आप कार्य हैं ॥४३॥

सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहेर। कुशचीराजिनधरं फलमूलाशिनं च माम् ॥४४॥

इनमें से फोई भी वस्तु में नहीं ले सकता, स्वोंकि मैंने दान का त्याग रखा है। मैं तो कुशचीर श्रीर मृगचर्म घारण फरना हूँ और फल तथा कन्द्रमूल खाता हूँ ॥४४॥

विद्धि प्रशिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम् । श्रश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित् ॥४५॥

श्राप मुक्ते विता की श्राह्म से घर्म राजन में सावधान एवं बन में विचरने वाला तपस्वी समकें। श्राप इन वस्तुओं में से पोड़ीं के लिए घास तो रहने हैं श्रन्य सब पडार्थ मुक्ते नहीं चाहिए ॥४४॥

१ सापुर्पाटयन्—सम्बद्ध स्मालिङ्गन्। (गो॰) २ प्रतिग्रदे न वतं — प्रतिग्रद्ध धर्मे नाश्चित्वान्। (गो॰) " पाठान्तरे—"यहिश्टं ममुन्न"।

एतावताञ्त्रभवतो भविष्यामि सुपूजितः । एते हि दयिता राज्ञा पितुर्दशरयस्य मे ॥४६॥

वस इसीसे मानों श्रापने मेरा श्रच्छी तरह से सत्कार कर दिश्रा। क्योंकि वे घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को श्रत्यन्त प्रिय हैं ॥४६॥

एतै: सुविहितैरश्वैर्भविष्याध्यहर्मर्चितः । श्रश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात् ॥४०॥

श्रत: इनको जव श्रच्छी तरह से दाना घास जल मिल गया तत्र मानों मेरा ही भली भाँति श्रादर सूत्कार हो चुका ॥४७॥

गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति । तत्रश्रीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् । जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयम् ॥४८॥

यह सुन गुह ने अपने नौकरों को तुरन्त आजा दी कि, घोड़ों को दाना घास दो और इनको पानी पिलाओ। तदनन्तर वल्कल का खुपट्टा ओढ़े हुए श्रीरामचन्द्र जी ने, सायं सन्ध्योपासन किआ और स्वयं लदमण का लाया हुआ जल मात्र पिया ॥४८॥

तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः । सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्यौ दृशसुपाश्रितः ॥४६॥

जब श्रीरामचन्द्र जी श्रीर सीता इंगुड़ी वृत्त के नीचे सूमि पर लेट गए, तब लक्ष्मण जी ने जल लाकर उन दोनों के पैर घोए। श्रीर वहीं पेड़ के समीप वे बैठे रहे॥४६॥ [ टिप्पणी—सोने के पूर्व पैर घोना आयुर्वेद की दृष्टि से आवश्यक है। यह तो प्रत्यच्च आनुभव की बात है कि, पैर घो कर और पींछ कर सोने से स्वप्न या स्वप्नदोष नहीं होता।]

> गुहोऽपि सह स्रूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्। श्रन्यजाप्रचतो राममममचो धनुर्घरः ॥५०॥

गुह, सुमंत्र श्रीर सावधानतापूर्वक धनुपत्राण धारण करने बाले लक्ष्मण, श्रापस में बातचीत करते हुए रात भर जागते रहे ॥४०॥

तथा शयानस्य ततोऽस्य धीमतो
यशस्त्रिनो दाशरथेर्महात्मनः ।
श्रदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा
तदा व्यतीयाय चिरेण शर्वरी ॥५१॥
६ति पञ्चाशः सगंः॥

धीमान एवं यशस्वी दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी, जो सदा सुख भोगने योग्य थे, किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय दुःग पा रहे थे, सो गए श्रीर सोते सोते इन्हें यह भी न माल्म पड़ा कि, रात कथ बीत गई ॥४१॥

टिप्पणी—इस रलोक का भावार्थ यह है कि, जो भीशमजन्द्र की चक्रवर्ती के पुत्र ये और जिन्होंने कप्ट का नाम भी कभी नहीं सुना था—वे इस वनयात्रा के कप्टों से परिभान्त तथा कुछ भी न खाने से क्रान्त हाने के कारण ऐसे सोए कि, उन्हें यह न बान पढ़ा कि, रात कब दीत गई।]

श्रयोध्यासायह का पचासवाँ सर्ग समाप्त हुन्ना ।

## एकपञ्चाशः सर्गः

तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम् । गुहः सन्तापसन्तप्तो राघवं वाक्यमत्रवीत् ॥१॥

लद्मण से—जो भाई की रखवाली करते हुए, बड़ी साव-धानी से जाग रहे थे, गुह सन्तप्त हो बोला ॥१॥ ॥

इयं तात सुखा शय्या त्वदर्शसुपकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम् ॥२॥

हे लक्ष्मण ! तुम्हारे सोने के लिए यह विद्योग तैयार है। इस पर हे राजकुमार ! तुम सुखपूर्वक विश्राम करो॥२॥

उचितोऽयं जनः सर्व क्लेशानां त्वं सुखोचितः । गुप्त्यर्थ जागरिष्यामः काकुत्स्यस्य वय निशाम् ॥३॥

हम लोगं जो वन में रहा करते हैं, कष्ट सहने के आदी हैं और तुम सदा सुख भोगते रहे हो, अतः तुमको सुख मिलना उचित है। श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली के लिए,;हम,;लोग रात भर जागते रहेंगे। अतः तुम लेट रहो और सोओ ॥३॥

> न हि रामात्मियतरो ममास्ति भ्रुवि कश्चन । व्रवीम्येतदहं सत्यं सत्येनेव च ते शपे ॥४॥

(कदाचित् तदमण को यह सन्देह हो कि, गुह रातं भर न जागेगा श्रीर तदमण को सुलाने को वह बान कहता है इस पर गुह कहता है) इस संसार में श्रीरामचन्द्र से बढ़कर मेरा प्यारा दूसरा कोई नहीं है। यह वात में सत्य की शपथ खा कर तुमसे सत्य ही सत्य कहता हूँ ॥४॥

श्रस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहत्वशः। धर्मावाप्ति च विषुलामर्थावाप्ति च केवलाम् ॥५॥

क्योंकि इन्हीं (श्रीरामचन्द्र जी) की प्रसन्नता से मैं यहा यश, धर्म, बहुत सा धन श्रीर काम चाहता हूँ, (श्रयात इनके प्रसन्न होने से मुक्ते श्रय्य धर्म काम मोच सभी कुछ मिल सकता है, श्रतः मैं रात भर जाग कर श्रीर रखवाली कर इनको प्रयन्न रखूँगा ] ॥४॥

> सोऽहं क्षिप्यसखं रामं श्यानं सह सीतया । रक्षिप्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह ॥६॥

श्रतः में हाथ में घनुप ले कर श्रपने परिवार के लोगों के नाथ सीता सहित सोए हुए श्रपने प्रिय मित्र श्रीरामचन्द्र जी पी एर तरह से रखवाली कहूँगा ॥६॥

न हि मेऽविदितं किञ्चिद्दनेऽस्मिथरतः सदा । चतुरङ्गं द्यपि वलं सुमहत्प्रसद्देगहि ॥७॥

इस वन में मेरा विना जाना हुआ कुछ भी नहीं हैं ( न्यांत सुके इस वन का रत्ती रत्ती हाल मालूम है।) क्योंकि में तो इन वन में सदा विवरा ही करता हूं। यदि चतुरद्गिणी मेना भी मेने ऊपर आक्रमण करे, तो में इस वन का जानकार तोने के जानक उसका भी सामना करने की समर्थ है ॥७॥

लक्ष्मणस्तं तटोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानव्य । नात्र भीता वर्यं सर्वे धर्ममेवाद्यपरयता ॥८॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे--प्रियतमम्।

यह सुन, लद्मण जी ने गुह से कहा, हे पुर्यात्मन ! तुम्हारी रखवाली का तो हमें पूरा भरोसा है। सुमे डर किसी बात का नहीं है, किन्तु अपने कर्त्तव्यपालन का सुमे पूरा ध्यान है ॥॥

कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा ॥६॥

जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कुमार, राजा जनक की वेटी सीता जी के सहित, भूमि पर पड़े सो रहे हैं, तब मेरा यह कर्त्तन्य नहीं कि, मैं पड़कर सुख से सोऊँ अथवा अपने जीते रहने या अपने आराम के लिए प्रयत्न कहूँ ॥६॥

यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि । तं पश्य सुखसंविष्टं तृखेषु सह सीतया ॥१०॥

युद्ध में जिन श्रीरामचन्द्र जी का सब देवता और श्रमुर मिल कर भी सामना नहीं कर सकते, देखो, श्राज वे ही सीता सहित घास फूस के ऊपर सो रहे हैं ॥१०॥

यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः । एको<sup>२</sup> दशरथस्येष्टः पुत्रः सदृशलक्षर्यः ॥११॥

श्रानेक जप तप श्रीर यज्ञानुष्ठान के बाद महाराज के उन जैसे लच्चणों वाले यही तो एक प्रिय पुत्र हुए हैं ॥ ११॥

श्रस्मिन् मवाजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति । विषवा मेदिनी नृनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥१२॥

१ परिश्रम:--यज्ञादिमि:। (गो०) २ एक:--मुख्य:। (गो०)

सो इनके अयोध्या से चले आने पर महाराज बहुत दिनों तक न ठहर (जीवित रह) सकेंगे। अतः यह पृथिवी बहुत शांव्र विघवा हो जायगी ॥१२॥

विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः । निर्घोपोपरतं चातो मन्ये राजनिवेशनम् ॥१३॥

में समसता हूँ, जो खियाँ हमारे आने पर रोवा पीटवी थीं, वे अब शान्त हो गई होंगी और राजभवन में भी मन्नाटा छा गया होगा ॥१३॥

कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम् ॥१४॥

कीसल्या, महाराज दशरथ श्रीर मेरी जननी सुमित्रा ये सव इस रात में जीते जागते वच जॉयगे सुके इसमें सन्देह है ॥१४॥

जीवेदिष हि मे माता शत्रुघ्रस्यान्त्रवेश्वया । तहुःखं यत्तु कोसल्या चीरसूर्विनशिष्यति ॥१४॥

शत्रुव्न का मुख देखती हुई मेरी माता तो जीती भी रहें, किन्तु यह वहा दुःख है कि, चीरजननी कीसल्या जी विना भीताम के अवश्य शरीर त्याग देंगी ॥१४॥

> श्रनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकिपयावहा । राजव्यसनसंस्रष्टा सा पुरी विनिशिष्यति ॥१६॥

श्रीरामचन्द्र जी में चनुराग रखने वाले प्रजाजनों से भरी हुई सुख समृद्धि वाली, लोकप्रिय चयोध्यापुरी, हाय! महाराज के मरने के शोक से नष्ट हो जायगी ॥१६॥ कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठं प्रियमपश्यतः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ॥१७॥

क्योंकि अपने महात्मा प्यारे ब्येष्ठ पुत्र को देखे विना महा-राज दशरथ जी के प्राण शरीर में कैसे ठहर सकेंगे ॥१७॥

विनष्टे 'तृपतौ पश्चात्कौसल्या विनशिष्यति । ग्रनन्तरं च माताऽपि मम नाश्मुपैष्यति ॥१८॥

महाराज के मरते ही महारानी कौसल्या भी मर जाँयगी श्रौर कौसल्या के वाद मेरी माता भी नाश को प्राप्त होगी ।।१८॥

१ अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम् । राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१६॥

हाय ! सब बना बनाया खेल ही विगड़ जायगा जब कि, महा-राज दशरथ, श्रीरामचन्द्र जी के राज्याभिषेक का मनोरथ श्रपने मन में लिए हुए ही इस संसार से चल देंगे ॥१६॥

सिद्धार्थाः पितरं दृत्तं तस्मिन् कालेऽप्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम् ॥२०॥

ख्रव तो भाग्यवान वही है, जो महाराज के पास उनके खंत समय में उपस्थित रह कर, उनके सब खौर्डदेहिक छत्य करेगा ॥२०॥

रम्यचलरसंस्थानां स्रविभक्तमहापथाम् । इर्म्यमासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिवाम् ॥२१॥

१ श्रवित्रान्तमदिकान्त—सर्वे प्रयोजनमनीत्यगर्वं इत्यथै: ॥

वे लोग धन्य होंगे जो रमणाय चयूनरों, श्रोर वैठकां से युक्त उस नगरी में विचरेंगे, जिसमें सड़कें श्रद्धे प्रकार से नगरी का विभाग कर बनाई गई हैं, जिसमें बड़े ऊँचे ऊँचे भवन श्रदारियों से।युक्त हैं तथा जो सुन्दरी वेश्याश्रों से सुशोभित है। ॥२१॥

रथाश्वगजसम्वाधां तूर्यनादविनादिताम् । सर्वकल्याणसम्यूर्णां हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥२२॥

जिसमें बहुत से रथ, घोडे श्रीर हाथा माजूर हैं श्रीर जिनमें सदा तुरही बजा करती हैं श्रीर जहाँ सब प्रकार की मुविधाएँ हैं. श्रीर जो हृष्टपुष्ट जनों से भरी हुई हैं ॥२२॥

श्रारामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम् । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥२३॥

जो वाटिकाओं और उद्यानों से मम्पन्त है; जहाँ नित्य सामाजिक उत्सव, (विवाह, यद्योपवीत कनछेदन, मूदन प्रयदा सार्वजनिक देवोत्सव आदि) हुआ ही करते हैं, अथवा जहाँ सदा जातीय समाएँ हुआ करती हैं। ऐसी पिता की राजधानी में, वन से बीट कर कब हम प्रसन्न होते हुए धूमेंगे ॥२३॥

श्रिप जीवेद्दशरयो वनवासात्पुनर्वयम् । प्रत्यागम्य महात्मानमपि परयेम सुत्रतम् ॥२४॥

महाराज दशरथ जीवित रहें। जिससे हम लोग वनवान से लोट कर, उन महात्मा सुत्रत के दर्शन किर पावं ॥२४॥

श्रिप सत्यमतिज्ञेन सार्धे कुशलिना वयम् । निवृत्तें क्र वनवासिंडिसिन्नयोध्यां मिवशेमहि ॥२५॥

<sup>\*</sup> पाठान्तरे—"निश्च"।

श्रीर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्र के साथ कुरालपूर्वक वन से लीट कर, फिर श्रयोध्यापुरी में प्रवेश करें ॥२४॥

परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥२६॥

महात्मा राजकुमार लच्मण ने दुःखपूरित हृदय से इस प्रकार विलाप करते करते श्रीर खड़े खड़े सारी रात विता दी ॥२६॥

तथा हि सत्यंश ब्रुवित प्रजाहिते

श्नरेन्द्रपुत्रें <sup>३</sup>गुरुसौहृदादृगुहः ।

ग्रुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीढितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः ॥२७॥

इति एकपञ्चाशः सर्गः !।

महाराजकुमार लहमण ने जो वातें माता पितादि गुरुजनों के स्नेह के वश, प्रजा के सम्बन्ध में गुह से कहीं, वे सब वास्तव में ठीक ही थीं। उनको सुन गुह बहुत दु:खी हुआ, श्रीर उसके रिले नेत्रों से श्रास् वहने लगे। वह उसी प्रकार व्यथातुर हुआ, जिस प्रकार व्वर श्राने से हाथी व्यथातुर होता है ॥२७॥

[टिप्पणी—हाथी को वैसे तो ज्वर कमी आता नहीं और जब आता है, तब उसे बड़ा मारी क्लेश होता है। यहाँ तक कि उसके इस क्लेश की समाप्ति बहुधामृत्यु ही से होती है।]

श्रयोध्याकारह का एक्यावनवाँ सर्गे समाप्त हुम्रा ।

-:8:-

१ सत्रं—वास्तव । (गो॰) २ नरेन्द्रपुत्रे—लद्मणं । (गो॰) ३ गुरुखोद्दशत्—गुरुपुनित्रादिपुस्नेहात् ॥

## द्विपञ्चाशः सर्गः

मभातायां तु शर्वेथां पृथुवक्षा महायशाः।

**ं उवाच रामः सामित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥१॥** 

रात बीतने पर जब सवेश हुंचा तब बड़े वजःरथल वाले महायशस्वी श्रीरामचन्द्र जी शुभुलज्ञणुक्त लद्मण से बोले ॥१॥

भास्करोद्यकालोऽयं गता भगवती निशा। श्रसो सुकृष्णां विद्याः कोकिलस्तान कृतति ॥२॥

देखो, भगवती गत बीत गई, श्रय मूर्य भगवान् उद्य होना ही चाहते हैं। देखों न, यर अत्यन्त फार्ला को 4त छूकने त्तरी।।।।।

वर्डिणानां च निर्धोपः श्रृयते नदतां वने ।

तराम जाहवीं सौम्य शीवगां सागरहामाम् ॥२॥

उधर वन में मयूरा का नाद भी हुन पट्टा है. प्रतः पता. श्रव इस तेज वहने वाली सागरगानिनी भागीरथी गड़ा जी के पार उत्तर चले ॥३॥

विज्ञाय रामस्य वचः सामित्रिर्मित्रनन्दनः।
गुहमामन्त्रय स्तं च सोऽतिष्ठद्रश्रातुरव्रतः॥॥।

श्रीराम जी के सामने खड़े हुए सुमित्रानन्दन लद्मण ने श्रीरामचन्द्र जी के ये यचन सुन कर, गुह और सुमंत्र को बुलाया ॥४॥ बा० रा० घ०—३४ स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च । स्थणतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदमव्रवीत् ॥॥॥

गुह ने श्रीरामचन्द्र जी के श्रीभिप्राय को जान, तद्वुसार उसी समय मंत्रियों को बुला कर, यह श्राज्ञा दी कि, ॥५॥

श्रस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभाम् । सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावग्रुपाहर ॥६॥

श्रीरामचन्द्र जी के चढ़ने योग्य श्रच्छे ढाँड़ो वाली, मय मामियों के घाट पर शीघ्र एक ऐसी नाव लगवात्रो, जो मज़वूत हो श्रीर जिसमें वैठ श्राराम से श्रीरामचन्द्र जी पार जा सकें ॥६॥

तं निशम्य समादेशं गुहामात्यगणो महान् । विश्वमात्यगणो महान् । उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत् ॥७॥

गुह की आज्ञा पा कर, उसके मंत्री ने एक सुन्दर नाव मँगवा ली और गुह से जा कर निवेदन किया कि नाव उपस्थित है ॥॥

ततः स प्राञ्जलिभूत्वा गुहो राघवमव्रवीत् । उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते ॥८॥

तव हाथ जोड़ कर गुह ने श्रीरामचन्द्रजी से कहा कि, हे देव! नाव तैयार है। श्राज्ञा दीजिए श्रापकी श्रीर क्या सेवा कहूँ॥८॥

तवामरसुतपत्वय तर्तुं सागरगां नदीम् । नारियं पुरुषव्याघ तां त्वमारोह सुत्रत ॥६॥

हे सुत्रत ! हे पुरुषसिंह ! सागरगामिनी गङ्गा के पार जाने के लिए नाव आ गई हे, श्रव आप शीघ्र इस पर सवार हूजिए ॥६॥

<sup>\*</sup> पाडान्तरे—"गुहादेख"।

श्रयोवाच महातेजा रामो गुइमिदं वचः । कृतकामाऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति ॥१०॥

तव महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने गुह से कहा, श्रापने हमारे सब काम किए। श्रव तुरन्त इस पर हमारा सब नामान चढ़वा दो।।१०॥

ततः कलापान् सन्नग्न खङ्गी वद्धाः च धन्त्रिनी । जग्मतुर्येन तो गङ्गां सीतया सह राघवी ॥११॥

ऐसा कह दोनों भाई कवच पहिन तरकस और तलवार वांघ, सीतासिहत तट की ओर चले, जहाँ नाव थी ॥११॥

राममेवं तु धर्मज्ञमुपगम्य विनीतवत् । किमहं करवाणीति स्तः पाञ्जलिरत्रवीत् ॥१२॥

तव सुमंत्र धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी के पाम ह्या कर. मिर नीचा कर और हाथ जोड़ कर घोले—खब मुक्ते क्या प्राणा होती है ॥१२॥

> ततोऽत्रवीदाशरियः समन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तमःदक्षिणेन । समन्त्र नीत्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकागे भव चात्रमत्तः ॥१३॥

त्य श्रीरामचन्द्र जी ने दृहिने हाथ से सुमंत्र को गर्रा कर फहा कि, हे श्रेष्ठ सुमत्र ! तुम महाराज के पान लीट कर जाखी और उनके पान बड़ी सावधानी से रही ॥१३॥

१ उत्तमेतिसम्बोपन ।

निवर्तस्वेत्युवाचैनमेताविं कृतं सम ।

रथं विहाय पद्मभ्यां तु गमिष्यामो महावनम् ॥१४॥

तुंम अब यहाँ से लौट आओ-क्योंकि हमें इतनी ही श्रावश्यकता थी—श्रव हम रथ पर सवार न हो, पैदल ही वन को जॉयगे ॥१४॥

श्रात्मानं त्वभ्यनुज्ञातमवे<del>ष</del>्यार्तः स सारिथः ।

सुमन्त्रः पुरुपव्याघ्रमेक्ष्वाकिमदमव्रवीत् ॥१५॥ तव सुमंत्र, जिन्हें श्रीरामचन्द्र जी ने लौटनें की स्राज्ञा दी, श्रपने को श्रीरामचन्द्र से विछुड़ा जान, श्रतः दुःखी हो, उनसे बोले ॥१४॥

नातिक्रान्तिमदं लोके पुरुषेरोह केनचित्। तव सम्रातृभार्यस्य वासः प्राकृतवद्वने ॥१६॥

एक मामूली मनुष्य की तरह, लन्दमण श्रोर सीता सहित श्रापके वनवास के सम्वन्ध में, किसी की भी सम्मति नहीं है ॥१६॥

न मन्ये ब्रह्मचर्येऽस्ति खधीते वा फलोदयः ।

<sup>२</sup>मार्दवार्जव<sup>२</sup>योर्वाऽपि त्वां चेद्वचसनमागतम् ॥१७॥

जय छाप जैसे दयालु श्रौर सरल सीधे मनुष्य को भी ऐसे दुःख का सामना करना पड़ता है; तब मैं तो चही मानूँगा कि, न तो ब्रह्मचर्य घारण करने से, न वेदाध्ययन से, न दयालुता से श्रीर न सरलता से कुछ भी फल होता है। क्यों कि छापने तो ब्रह्मचर्य भी धारण किन्ना, वेदाध्ययन भी किन्ना न्नोर न्नाप द्यालु तथा सरल भी हैं ॥१७॥

१ पलोदय:-पालिखिनीस्तीतिमन्ये । २ मार्टवे-द्यालुत्व मावत्। ३ थार्ववे अश्रीटल्ये। (गो०)

सह रावव वेंदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन् । त्वं गतिर प्राप्त्यसे वीर त्रींलोकांस्तु जयन्त्रिव ॥१८॥

हे राघव! लहमण् श्रीर सीता सहित वन में वास करने से श्रापकी वैसी ही कीति होगी, जैमी कि, तीनों लोकों को जीतने से किसी की हो सकती है (श्रर्थात् इस लोक में श्रापकां दड़ी क्यांति होगी)॥१८॥

> वयं खल्ज हता राम ये त्वयाप्युत्विञ्चताः । केंकेय्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥१६॥

हे राम ! श्रायसे श्रलग होते ही हमें श्रव उस पापिन केरियी के श्रधीन हो रहना पड़ेगा । श्रतः हम लोगों का तो श्रव निम्मन्देह मरण ही है॥१६॥

इति त्रुवन्नात्मसमं । समन्त्रः सार्थस्तदा । दृष्टा दुरगतं रामं दुःस्नातों रुरुदे चिरम् ॥२०॥

यह कहते हुए श्रति चुद्धिमान सुमंत्र, श्रीरामचन्द्र जी फा दूर देश जाना निश्चित जान, दुःखी हो यहुत देर तक रुद्दन फरते रहे ॥२०॥

वतस्तु विगते वाप्पे सूतं स्पृष्टोदकंशुचिम् । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम् ॥२१॥

१ गतिः—कीर्तिः । (गो॰) २ उपर्वाञ्चताः—स्वनाः । (रा॰) १ श्रात्मसमं—श्रतिबुद्धिमन्मंत्रियोग्यं । (रा॰) ४ दूग्गत—रूप्देशा वस्थानवेत निश्चित्य । (रा॰) ५ सृष्टांटवंशुचिम्—गेद्मन्दाशुचिज्ञ ऐतुत्वात्-सृष्टोदकं श्राचान्त श्रतएव शुचि । (गो॰)

कुछ देर तक रोते रहने के ध्यनन्तर सुमंत्र आचमन कर पवित्र हुए (रोने से ध्यपित्रता होती है, उसकी निवृत्ति के लिए आचमन किथ्रा)। तब ,श्रीरामचन्द्र जी ने मधुरवाणी से बार बार सुमंत्र से कहा ॥२१॥

इक्ष्वाक्र्णां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षये । यथा दशरथो राजा मां न शोचेत्तथा क्रुरुः॥२२॥

(मंत्रियों में) तुम्हारे समान इत्वाक्कवंश का हितैषी मित्र, दूसरा सुमे कोई नहीं देख पड़ता। सो श्रव तुम ऐसा करना जिससे महाराज मेरे जिए दु:खी न हों ॥२२॥

शोकोपहतचेताश्च दृद्ध्य जगतीपतिः। कामभारावसन्त्रश्च तस्मादेतदृत्रवीमि ते ॥२३॥

क्योंकि महाराज एक तो वृद्ध हैं, दूसरे काम के वेग से सताए हुए हैं। इसीलिए यह वात मैं तुमसे कहता हूँ ॥२३॥

यद्यदाज्ञापयेतिकश्चित्स महात्मा महीपतिः। कैकेटयाः नियकामार्थं कार्यं तद्विकाङ्क्षया ।।२४॥

वे महात्मा महाराज, केंकेगी की प्रसन्नता के लिए जो जो श्रीर जिस तरह से करने को कहें, उसको श्राद्र सहित करना ॥२४॥

एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नरेश्वराः । यदेपां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते ॥२५॥

१ काममारावसन्न:—कामवेगेन पीडित: । (रा०) २ विकाङ्ज्ञा— ग्रानादरः तटभावेन ग्राटरेखेरपर्थः । (गो०)

राजा लोग इसी लिए शासन करते हैं कि, सब काम उनकी इच्छातुकूल ही हों ॥२४॥

यद्यथा स महाराजो नालीकश्मिधगच्छति । न च ताम्यति दु:खेन सुमन्त्र कुरु तत्त्रया ॥२६॥

हे सुमंत्र ! महाराज किसी वात से श्रप्रसन्न न हों श्रीर उनके मन में दु:ख से ग्लानि उत्पन्न न हो, तुम चैमा टी फाम करना ॥२६॥

श्रदृष्टदुःखं राजानं दृद्धमार्यं जितेन्द्रियम् । व्रुयास्त्वमभिवाद्येव मम<sup>३</sup> हेतोरिदं वृत्तः ॥२७॥

जिन महाराज ने कभी दुःख नहीं नदाः उनसे मेरी प्रोर से प्रणाम कर, यह वात कहना कि, ॥२७॥

नेवाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च मेथिली । श्रयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वस्सामहेति च ॥२८॥

राम, लद्मण तथा सीता ने कहा है कि, हमको न तो प्रयोध्या खूटने का श्रीर न वनवान ही का कुछ दुःग्य है ॥२८॥

चतुर्दशसु वर्षेषु निष्टचेषु पुनः पुनः । लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यति क्षिममागतान् ॥२६॥

चौरह वर्ष चीतने पर 'प्राप लहमण 'प्रीर मीना महिन सुमे शीघ्र ही फिर प्रयोध्या में 'प्राया हुझा देखेंगे ॥२६॥

१ श्रलीर्ण-प्रियं । (गो०) २ ताम्यति-ग्लायति । (ग०) २ ममऐतो:-मदर्थम्, ममप्रतिनिधित्वेनेत्वर्थः। (गो०)

एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याथ देवोः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥३०॥॰

इस प्रकार तुम महाराज से, मेरी माता कौसल्या से तथा अन्य रातियों से और कैंकेया से भी बार वार कह देना ॥३०॥

श्रारोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनम् । सीताया मम चार्यस्यश्वचनाछक्ष्मणस्य च ॥३१॥

माता कौसल्या से प्रणाम पूर्वक मेरी, सीता की श्रौर लदमण की छुशलच्लेम कहना ॥३१॥

त्रूयाश्च हि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय । श्रागतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥३२॥

महाराज से कहना कि, भरत जी को शीघ बुलवा कर श्रौर उनके श्राते ही उनको श्रपनी इच्छानुसार युवराजपद पर नियुक्त कर दें ॥३२॥

> भरतं च परिष्वज्य योवराज्येऽभिषिच्य च । श्रस्मत्सन्तापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥३३॥

भरत जी को गोद में विठा कर श्रौर दनको युवराज पद देने से, हमारे वियोग से उत्पन्न सन्ताप का दुःख श्रापको न होगा ॥३३॥

> मरतश्रापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे । तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥३४॥

१ ग्रापेस्य—ज्येण्डस्य । ( रा० ) २ तृपमते—राजेच्छाविपयीभृते । ( ग्रि॰ ) ३ पदे—स्थानेस्थाप्य । ग्रि॰ )

भरत से कहना कि, तुम जिस प्रकार महाराज को मानों उसी प्रकार सब माताओं के साथ बरतना खोर सब को एक दृष्टि से देखना ॥३४॥

यथा च तंव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः।
तथैव देवी कांसल्या मम माता विशेषतः॥३४॥

जिस प्रकार तुम्हारी माता फेंकेयी है, उमी प्रकार सुमित्रा श्रीर विशेष कर मेरी माता फीसल्या को मानना ॥३५॥

तातस्य प्रियकामेन यावराज्यमवंशताः । लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेघितुम् ॥३६॥

यदि तुम महाराज को प्रसन्न करने के लिए युदराजपद लेना स्वीकार कर लोगे, तो डमयलोक में तुम्हारे लिए सुख की सदा युद्धि होगी ॥३६॥

निवर्त्यमानो रामेख सुमन्त्रः शोकवर्शितः। तत्सर्व वचनं श्रुत्या स्नेहात्काकुत्स्यमत्रवीत् ॥३७॥

इस प्रकार जब सुमन्न को समग्ता बुम्ता कर. ग्रीरामचन्द्र जी ने बिदा करना चाहा, तब सुमन्न उनकी वार्त सुन, रनेद्वन श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३७॥

यदहं नोदचारेण ब्र्यां स्नेहाटविस्हवःः। भक्तिमानिति तत्तावहावयं स्वं धन्तुमर्हसि ॥३८॥

१ ग्रवेचता—स्वीदुर्वता । ( धि० ) २ एधितुं—व्दंिट्म् । (धि०) १ विक्लव:—पृष्टः सन् । ( गो० )

हे श्रीरामचन्द्र! इस समय में स्तेह्वश जो ढिठाई कर के कहता हूँ, उसे श्राप वनावट न समित , किन्तु भक्ति के श्रावेश में मेरे मुख से निकली हुई समम, (यदि उनमें कोई श्रतुचित वात भी हों तो) उसके लिए मुमें चमा की जिए।।३८।।

कथं हि त्वद्विहीनोऽहं मितयास्यामि तां पुरीम्। तव तावद्वियोगेन पुत्रशोकाकुलामिव ॥३६॥

हे श्रीराम ! जो श्रयोध्यापुरी श्रापके विछोह से, निज-पुत्र-विछोह की तरह शोकाकुल है, उसमें मैं श्रापके विना कैसे जाऊँ ॥३६॥

स राममिष तावन्मे रथं दृष्टा तदा जनः । विना रामं रथं दृष्टा विदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥

जो लोग श्रापको इस रथ में बैठ कर श्राते हुए देख चुके हैं, वे ही, जब इस रथ को श्रापके बिना खाली देखेंगे, तब उनकी क्या दशा होगी। वह पुरी ही फट जायगी॥४०॥ ...

द्रेन्यं हि नगरी गच्छेद्दृदृष्ट्वा शून्यिममं रथम् । स्तावशेषं स्वं सन्यं हतवीरिमवाहवे ॥४१॥

इस रथ को खाली देख,, ध्रयोध्यावामियों की वैसे ही दीन दशा हो जायगी जैसा कि, युद्ध में रथी के मारे जाने पर, रथीहीन रथ पर केवल सारथी को देख सेना की हो जाती है ॥४१॥

द्रेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम् । चिन्तयन्तोऽद्य नृनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥४२॥ यद्यपि श्रयोध्या से श्राप इतना दूर चले श्राए हैं, तथापि वहाँ यालों को, श्राप उनके मन के सामने ही खड़े से देख पड़ते हैं। श्रापके लिए चिन्ता करते हुए उन लोगों ने निश्चय ही श्राञ भाग जल तक प्रह्म नहीं किथा होगा ॥४२॥

हण्टं तिष्ठं त्वया राम यादृशं त्वत्त्रवासने ।

मजानां सङ्कुलं दृत्तं त्वच्छोकक्कान्तचेतसाम् ॥४३॥
श्राप तो वन को प्रस्थान करने समय स्वयं प्रजा की दृर्दशा
देख चुके हैं कि, लोग किस तरह श्रापके लिए शोक में ग्विप्रचिन हो गए थे ॥४३॥

श्रातेनादो हि यः पार्रेमुक्तस्त्वद्विमयासने । सर्थं मां निशाम्यंव कुर्युः शतगुणं ततः ॥४४॥ श्रीर किस प्रकार श्रार्त्तनाद षरते हुए लोग उचम्बर में गे रहे थे। वे ही लोग जब ग्ध सूना देखेंगे. तब मी गुना प्रधिक रोदन करेंगे श्रीर दुःखी होगे ॥४४॥

श्रहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तय मुता मया।
ेनीतांऽसो मातुलकुलं सन्तापं मा कृषा इति ॥४५॥
फिर मैं श्रयोध्या जा कर देवी कीमत्या से क्या यह कहें कि,
मैं तुम्हारे पुत्र की मामा के घर पहुँचा ध्याया, प्रय प्राप दुःगी
मत हों ॥४४॥

श्रसत्यमि नेवाहं त्रृयां वचनमीदशम् । कथमियमेवाहं त्रृयां सत्यमिदं वचः ॥४६॥

में ऐसी भूठी धात भी तो नहीं कर मकता। र्जार यदि मत्य बोलूँ तो ऐसी श्रिप्रय वात गुक्तसे कैसे कही जायगी ॥४६॥

> मम तावित्रयोगस्यास्टाइन्धुजनवाहिनः। कर्यं रथं त्वया हीनं प्रवस्यन्ति हयोत्तमाः॥४७॥

मेरे श्रधीन में रह कर, जिन उत्तम घोड़ों ने श्रापको तथा लक्ष्मण श्रीर सीता को श्रपनी पीठ पर यहाँ पहुँचाया है—वे श्रापके विना इस रथ को किस प्रकार ते चलेंगे ॥४०॥

> तन शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वदतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमईसि ॥४८॥

हे श्रनघे ! सुमसे तो श्रापके विना श्रयोध्या में जाया न जायगा। श्रतः सुमे भी श्राप वन में श्रपने साथ लेते चलिए -श्रयवा सुमे श्रपने साथ चलने की श्राज्ञा दीजिए ॥४८॥

यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि । सरयोऽप्रिं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रः, इह त्वया ॥४६॥

यदि आप इतना गिइगिड़ाने पर भी मेरा त्याग ही करेंगे, तो त्याग करते ही मैं यहीं (आपके सामने ही) रथ सहित श्रीम में प्रवेश कर मस्म हो जाऊँगा ॥४६॥

भविष्यन्ति वने यानि तपोविञ्चकराणि ते । रथेन<sup>२</sup> प्रतिवाधिष्ये तानि सत्त्वानि राघव ॥५०॥

हे राघव ! वन में श्रापके तप में विझ डालने वालों को रथ ही के रोक दिश्रा कहूँगा। (श्रश्रात् रथी वन कर उनका सामना किश्रा कहुँगा)॥४०॥

त्वत्कृते न मयाऽवाप्तं रथचर्याकृतं सुखम् । त्र्याशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम् ॥५१॥

र स्वनमात्रः—नन्वण एवस्यकः । (गो०) २ रघेन—रथीभूत्वा निवर्तिषयामि । (गो०)

श्राप ही के कहने से मैंने इस रथ को हाँकने का सुन्य पाया है। श्रय मेरी प्रार्थना यह है कि, श्राप ही के द्वारा श्रापके माथ बनवास का भी सुख सुमे प्राप्त हो जाय ॥४१॥

प्रसीदेच्छामि तेऽरख्ये भविनुं वत्यनन्तरः । प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रन्यनन्तरः ॥५२॥

श्रतः श्राप प्रसन्न हृजिए और मुक्ते भी श्रपना पानवान प्रना कर, श्रपने साथ वन जे चिलए। श्राप प्रमन्न हो कर, मुक्ते प्रपना पासवान वनने की श्राला हीजिए॥४२॥

इसे चापि हया बीर यदि ते वनवासिनः। परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्यन्ति परमां गतिष्।।५३॥

हे बीर ! यदि ये घोड़े यनवान के समय छापरी सैटा रे रहेंगे, तो इनको भी परमगित श्राप्त हो लायगा ॥१३॥

तव शुश्रूपणं मृध्नी करिष्यामि वनं वनन् । श्रयोध्यां देवलाकं वा सर्वया प्रजहाम्यहम् ॥५४॥

चित् में यन से रह कर सिर के बन भी प्रापति सेवा हर सक्तू, तो क्रयोध्या की तो बात ही क्या. स्वर्ग दक को सर्वया होड़ दूंगा ॥xv॥

न हि शक्या प्रवेप्टुं सा मयाऽयाध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुण्कृतकर्मणा ॥४४॥

१ प्रत्यनन्तरः—समीपवर्ती । (गो॰)

मुक्तमें श्रापके विना, श्रयोध्या में प्रवेश करने की उसी प्रकार सामध्ये नहीं है, जिस प्रकार पापी इन्द्र को, राजधानी स्रम-रावती में प्रवेश करने की सामध्ये नहीं होती ॥४४॥

वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः । यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः ॥५६॥

मेरा मनोरथ तो यह है कि, वनवास की श्रवधि पूरी होने पर, मैं ही पुन: इसी रथ में विठा कर, श्रापको श्रयोध्या ले वर्ल् ॥४६॥

चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वयां वने । क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यान्यतोऽन्यथा ॥५७॥

श्रापके साथ वन में रहने से ये चौदह वषे एक च्राण की तरह वीत जाँयगे, नहीं तो ये चौदह वर्ष सैकड़ों वर्षों के समान जान पहुंगे ॥१९०॥

भृत्यवत्सल तिष्टन्तं<sup>१</sup> भर्तृपुत्रगते पथि<sup>२</sup>।

भक्तं मृत्यं स्थितं स्थित्यां दवं न मां हातुमहिस ॥५८॥

हे भृत्यवत्सल ! में अपने मालिक के पुत्र के साथ वन जाने का निश्चय किए हुए हूँ। अतः अपने इस भक्तभृत्य को, जो अपनी नर्यादा में स्थित है, आप कैसे छोड़ कर जा सकते हैं ॥४=॥

एवं वहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिद्मत्रवीत् ॥५६॥

१ तिप्डन्त—निश्चित्तत्वटनुगमनंमा । (गो॰) २ पथि—वन गमने।(गो॰)। ३ स्थित्रां—मयीटायां स्थितं।(गो॰)

इस प्रकार चार चार प्रार्थना करते हुए सुमंत्र को देग्व, भृत्य-चत्सल श्रीरामचन्द्र जी ने सुमंत्र से यद कहा ॥१६॥

जानामि परमां भक्ति मयि ते भर्तृवत्मल ।

शृणु चापि यद्यें त्यां प्रेपयामि पुरीमितः ॥६०॥ हे भृर्तवत्सन (स्वामिभक्त)! में जानता हूँ कि. सुक्तमें तुन्हारा वड़ा अनुराग है, किन्तु में जिम कारणवंश तुन्हें प्रयोध्या भेजता हूँ, उसे सुन लो ॥६०॥

नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी । केंकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः ॥६१॥

जब तुम श्रयोध्या में जाश्रोगे, तब तुम्हें देग्य फर. मेगी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जायगा कि, राम पन में गया ॥६१॥

परितुष्टा हि सा देवी वनवासं गने मयि। राजानं नातिशङ्कोत मिथ्यावादीति धार्भिकम् ॥६२॥

मेरे वनवास से वह सन्तुष्ट हो जायगी श्रीर महाराज के धार्मिक और सत्यवादी होने में वह फिर शहा भी न करेगी ग्रहरा।

एप मे प्रथकः १ कल्यो यदम्वा मे यदीयमी। २भरतारक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यनवाप्नुयान्॥६३॥

मेरा यह मुख्य कर्तच्य चा प्रयोजन हैं। नेरी होटी माना कैकेयी अपने पुत्र भरत द्वारा पालित समृद्धशाही राज्य पाव ॥६६॥

१ प्रथमः बल्यः—वर्ष्येषु मुख्यः । (गो०) २ मन्तानारः— भरतेन सासमनान्त् रहित पुत्रराज्यं। (गो॰)

मम प्रियार्थं राज्ञश्च सरथस्त्वं पुरीं त्रज । सन्दिष्टश्चासि यानथीस्तांस्तान् त्र्यास्तथा तथा ॥६४॥

श्रतः मेरी प्रसन्नता के लिए तुम श्रयोध्या को लौट जाश्रो श्रीर मैंने जो जो सन्देश, जिस जिसके लिए तुमसे क**हे हैं,** वे उस उस के पास ज्यों के त्यों पहुँचा दो ॥६४॥

इत्युक्तवा वचनं सूतं सान्त्वियत्वा पुनः पुनः । गुहं वचनमङ्गीवो१ रामो हेतुमद्ववीत् ॥६५॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने कह कर, वार वार सुमंत्र को सममाया श्रीर फिर गुह से उत्साहवर्द्धक एवं युक्तियुक्त ये वचन कहे ॥६४॥

नेदानीं गुह योग्योऽयं वासा मे सजने वने । श्रवश्यं ह्याश्रमे वासः कर्तव्यस्तह्गतो विधिः ॥६६॥

हे गुह! इस समय मेरे लिए ऐसे वन में जहाँ अपने लोग रहते हों, रहना ठीक नहीं। अतएव हम कहीं पर्णेकुटी वना कर, तपिस्वयों की भाँति वास करेंगे। (यह गुह की उस वात का उत्तर हैं, जो उसने अपने राज्य का शासन करने को और वहीं रहने के लिए श्रीराम जी से कही थी।।६६।।

सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम् । हितकामः वितुर्भूयः सींताया लक्ष्मणस्य च ॥६७॥ जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । तत्कीरं राजपुत्राय गुहः क्षित्रमुपाहरत् ॥६८॥

१ श्रक्लीवं—क्जीवतानिवर्तकं । (शि०) २ भूयोहितकामः— घनपुर्यकामः छन्। (गो०)

- इस लिए मैं पिता के तथा सीता और लद्मण के द्यानदाय परलोकसाधन रूप पुण्य के निमित्त यथानियम तपन्त्रियों की भूपण्रूपी जटा बना कर, बन जाऊँगा। इमलिए तुम बरगद का दूध ले द्याचो। यह सुन गुरु ने तुरन्त ही बरगद का दूध ला दिया।।६७॥।।६८॥

लक्ष्मणस्यात्मनश्रेव रामस्तेनाकरोज्जटाः । दीर्घवाहुर्नरच्याघो जटिलत्यमयाग्यत् ॥६८॥

श्रीरामचन्द्र जी ने उस वर्गद के दूब से क्राफी की लड़ा बनाई। महाबाह की पुर्वित भीरामचन्द्र की सहमार जा रख, तरम्बी बन गए ॥६६॥

> ती तदा चीरवसनी जटानएडकवारियो। श्रशीभेतामृषिसमी श्रावरी रामनक्ष्मकी ॥००॥

उस समय ये थोनों सार्र श्रीरागयन्त्र गार्यत्र सा सीरद्यमन स्त्रीर जटा बाँधे स्टांप रा भी नरा सीभिन हुए ॥७०॥

· ततो वेखानसं मार्गमास्यितः सहलक्ष्यकः ।

·त्रतगादिष्टवान्<sup>र</sup>रागः ननायं गुत्मत्रवीत् ॥७१॥

तद्नन्तर शीरायचन्द्र प्रौर लड्नल दानप्रस्य है। पौराप्रप्रपत्रं प्रह्ण कर व्यवने सहत्यक न्यप सुत् से बोने ॥७१॥

श्रममत्तो वले कोरा दुर्गे जनपदे तथा।

भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम् ॥७२॥

हे गुह ! तुम सेना, फोरा. दुर्ग श्रीर राष्ट्र की रता करने में सदा सावधान रहना. क्योंकि नेरी समझ से राज्य की रता करना चड़ी कठिन वात है ॥७२॥

१ प्रादिष्टवान्—अद्गीकृतवान्। (गो॰)

बा० रा० छा० – ३४

ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाज्ञनन्दनः । जगाम तूर्णमन्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥७३॥

यह कह कर, इदवाकुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने गुह को विदा किन्ना चौर स्वयं चक्रल चित्त हो शीव्रता के साथ सीता श्रीर खदमण सहित चल दिए ॥७३॥

स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नाविमक्ष्वाकुनन्दनः । तितीपुः शीघ्रगां गङ्गार्मिदं लक्ष्मणमत्रवीत् ॥७४॥

तद्नन्तर तट पर नाव को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने तेज धार से वहने वाली गङ्गा के पार जाने की इच्छा से, लदमण से कहा ॥७४॥

श्रारोह त्वं नरच्यात्र स्थितां नाविममां शनैः । सीतां चारोपयान्वक्षं १ परिगृह्य मनस्विनीम् ॥७५॥

हे पुरुपसिंह ! यह जो नात्र खड़ी है, इसे पकड़ कर घीरे से द मनिस्वनी सीता जी को इस पर चढ़ा दो श्रीर तुम भी सवार हो लो ॥ ७ १॥

म भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वममितकूलयन् । श्रागोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥७६॥

भाई की ऐसी श्राज्ञा सुन, तद्तुसार ही लद्मण ने सीता जी को पहले नाय पर सवार कराया श्रीर पीछे स्वयं भी नाय पर सवार हुए ॥७६॥

१ ग्रन्यम् — ग्रनुपदंत्यंचारोद्देतिसम्बन्यः । ( गी० )

श्रथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । तता निपादाधिपतिर्मुहो ज्ञातीनःचोदयत् ॥७७॥

तद्नन्तर महानेजस्वी श्रीगमचन्द्र जी भी न्त्रय नाव पर चट्टे । तव गुह ने त्रपने भाईवटीं को नाव यो खेळर, पार ने जाने की स्त्राज्ञा दी।।७०॥

> राघवोऽपि महातेजा नावमारुद्य नां ननः। <sup>२</sup>त्रह्मवत्क्षत्रवर्चेव जनाप हितमात्मनः॥७८॥

महातेजम्बी श्रीरामचन्द्र जी भी, नाव पर घंट, प्रपने दिन के लिए ( श्रयीत जिससे कुरालपूर्वक पार हो जॉय ) नावन् प्रीर चूत्रियों के जपने योग्य नायारोह्न नम्बन्धी वेदन्त जाने लोगे ॥७६॥

श्राचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सर मीनया । प्राणमत्त्रीतिसंहृष्टो लक्ष्मणश्रामितप्रभः ॥७६॥

तदुनन्तर शास्त्रविधि के प्रतुमार भीना मिन उन्हाने प्रायमन कर, श्रीनद्वा जी को प्रजाम । अप्रा। फिर प्रांतनप्रक महमन ने भी परम प्रतन्न हो कर शामद्वा जी हो प्रकास किया। उद्य

श्रमुज्ञाय सुमन्त्रं च सवलं चैव तं गुह्म् । श्रास्थाय नावं रामस्तु चौद्यामाय नाविकात ॥८०॥ श्रीरामचन्द्र जी सुमत्र एव सर्नेन्य गुरु श्री दिटा कर, नाव में वैठे त्रीर मान्त्रियों से नाव दोने को वहा ॥५०॥

१ शातीन्-दन्धृन्। (गी०)

२ " देवी नावम् " इत्यादि साधारण मन्त्र बहान्त्यर्थः । ( गं ० )

ततस्तैश्रोदिता सा नौः कर्याधारसमाहिताः । शुभस्पचवेगाभिहता<sup>२</sup> शीघं सलिलसत्यगात् ॥८१॥ तब माम्मिणे ने उस नाव को चलाया, पतवार और बाँड़ों के जोर से नाव शांधता से जल पर चलने लगी ॥८१॥

मध्यं तु समनुपाप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । -वेदेही प्राङ्गिलिर्भूत्वा तां नदीमिदमव्रवीत् ॥८२॥

जय नाव बीच धार में ण्हुँ वी, तव ध्यनिन्दत सीता ने हाथ जोड़ कर, श्रीगङ्गा जी की खिधिष्ठात्री देवी से यह कहा ॥८२॥

पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । निदेशं पारियत्वेदं गङ्गे त्यद्धिरक्षितः ॥८३॥

हे गङ्गे ! बुद्धिमान् राजाधिराज दराग्थ जी के यह पुत्र श्रीरामचन्द्र त्रापसे रिच्चत हो, त्रपने पिता की त्राज्ञा पालन करें।।=३।।

चतुर्दश हि वर्पाणि समग्राएयुग्य कानने । अविकास सह मया चैव प्रनः प्रत्यागमिष्यति ॥८४॥

यदि ये पूरे चौदह वर्ष वनवास के पूरे कर, अपने भाई लदमण और मेरे जाथ लौट घावेंगे ॥<४।

ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । यक्ष्ये महित्ता गङ्गे सर्वकाम समृद्धिनी ॥८५॥

१ समाहिता—सबीकृता। (वि०) २ वेगाभिहता—-प्रेरिता। (वि०)
. वै यद्ये—प्रविद्यामि। (गो०)

तो हे देवी ! हे खुभरो ! में मकुशल लीट कर. प्रापकी पूजा फरूँगी। हे गङ्गे ! स्त्राय सब मनोरथीं को पूर्ण करने वाला हैं ॥=॥॥

त्वं हि त्रिपयगा देवि ब्रह्मलांकं समीक्षतं । भार्या चोद्धिराजस्य लोकंऽस्मिन् सम्बद्ध्यनं ॥८६॥

है त्रिपथरों ! श्राप तो त्रज्ञलोक तक में न्याप्त हैं। प्राप ग्यागर-राज की भार्या के रूप में इस लोफ में भी देग पर्वा है। ===।

सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने। प्राप्तराज्ये नरज्याघ्रं शिवेन! पुनगगते ॥८७॥ गवां शतसहस्रं च वस्ताएयन्नं च पेशलग्<sup>२</sup>। ब्राह्मणेभ्य: प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्पयाः ॥८८॥

श्रतः हे शोभने ! में तुम्हें प्रणाम करनी हूँ प्रांत स्तृति जरती हूँ। जब श्रीरामचन्द्र सकुराल वन से लीट प्रावेगे प्रांत पर्हें नाज मिल जायगा, तब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक लक्ष गी. मुन्दर वस्त्र श्रीर श्रन्न, में ब्राह्मणों को दान करूंगी।।पड़ायमा।

सुराघटसहस्रेण मांसभूतीदनेन च । यक्ष्ये त्वां प्रयता देवि पुरीं पुनरुपागना ॥८६॥

श्रयोध्यापुरी में लीट कर में एक महस्र घडे सुरा के प्लीर गाँम युक्त भात से तुन्हारे निमित्त घलियान दे फर, तुन्यारी पूजा करूँगी ॥=६॥

१ शिवेन —होनेसा। (गो०) २ पेसल—रम्यं। (गो०) ३ त्टाइय विक्रीर्पश—मृत्तसमुद्धेनहिदेवतानायर्सिनिभावः। (गो०)

यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि वसन्ति च ।
तानि सर्वाणि यक्ष्यामि १तीर्थान्यायतनानि च ।।६०॥
जो देवता श्रापके तट पर रहते हैं तथा प्रयागादि जो जो तीर्थ
श्रीर काशी श्रादिक प्रसिद्ध देवस्थान हैं—उन सब की मैं पजा
करूँगी ।।६०॥

पुनरेव महावाहुर्मया म्रात्रा च सङ्गतः । श्रयोध्यां वनवासात्तु प्रविशत्वनघोऽनघे ॥६१॥

हे अनघे ! श्रतः आप ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारे और लदमण के महित निर्दोष महाबाह श्रीरामचन्द्र जी वनवास से नियुत्त हो, अयोध्यापुरी में प्रवेश करें ॥६१॥

तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता । दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिपमेवाभ्युपागमत् ॥६२॥

इस प्रकार श्रानिन्दिता जानकी जी श्रीगङ्गा जी की प्रार्थना कर रही थीं कि, इतने में नाव गङ्गा जी के दिच्चित्यतट पर शीघता से जा लगी ॥६२॥

तीरं तु समनुपाप्य नावं हित्वा नरपंभः। प्रातिष्ठत सह म्रात्रा वेदेह्या च परन्तपः।।६३॥

तव परन्तप एवं पुरुयोचम श्रीरामचन्द्र जी ने दृक्तिण तट पर पहुँच कर श्रीर नाव को छोड़ श्रीर जदमण श्रीर जानकी सहित यहाँ से प्रस्थान किश्रा ॥६३॥

१ तोर्थान—प्रयागादीनि । (२०) २ ग्रायतनानि—काश्यादीनि (रा॰)

श्रयात्रवीन् महावाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम् । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥६४॥

श्रीर जन्मण जी से कहा कि देखो, चाहे निजन स्थान हो चाहे सजन स्थान हां, तुम सीता की रखनाली में चीरमी रखना ॥६४॥

श्रवश्यं रक्षणं कार्यमदृष्टे विजने वने । श्रग्रतो गर्च्छ सामित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥६५॥

हमको इस अनदेखे विजन वन मे अवस्य रचा करनी उचित है। अतः हे लदमण्! तुम तो आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीना चलें ॥६४॥

पृष्ठतोऽहं गमिप्यामि त्वां च र्मातां च पालयन । श्रन्योन्यस्येह् नो२ रक्षा कर्तव्या पुरुपर्पभ ॥१६॥

तुम्हारे होनों के पीछे, तुम्हारी रचा परना हुआ में पलगा। हे पुरुपश्रेष्ठ ! श्रव हमको परन्पर एक दूसरे की रखा परनी चाहिए ॥६६॥

न हि ताबद्तिकान्ता मुकरा काचन किया । श्रद्य दुःखं तु वेदेही यनवासस्य येतस्यित ॥६०॥

जिम जानकी हो प्राज नक कोई ऐसा बाम नहीं बरना पटा, जिसके करने में उन्हें बड़ा परिश्रम उठाना पढ़ा हो, उनी जानकी को प्राज बनवाम के हुन्य जान पहेंगे।।६८।.

१ त्रहटे—षद्द पूर्वे । २ नः—पादयेः । ( गो॰ ) १ न पति कान्ता—न कृतेस्यर्थः । (शि॰) ४ समुस्स—स्रियसस्मारणः । (धि॰) प्रनष्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितम् । विषमं १ च प्रपातं २ च वनं ह्यद्य प्रवेक्ष्यति ॥६८॥

क्योंकि इस वन में —जहाँ न तो कोई मनुष्य देख पड़ता है, न श्रीर न खेत श्रथवा वाटिका देख पड़ती है तथा जहाँ की जमीन भी अवड़ खावड़ है श्रीर जहाँ वड़े वड़े खार देख पड़ते हैं, श्राज उसी वन में जानकी प्रवेश करेंगी ॥६८॥

श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽप्रतः । श्रनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥१६॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, लच्मण श्रागे, उनके पीछे जानकी श्रीर जानकी के पीछे श्रीरामचन्द्र जी चले ॥६६॥

गतं तु गङ्गापरपारमाशु

रामं सुमन्त्रः प्रततं ३ निरीक्ष्य । श्रध्वपकर्पाद्विनिष्टत्तदृष्टि-

र्मुमोच वाष्यं व्यथितस्तपस्त्रीर ॥१००॥

उधर सुमंत्र श्रीरामचन्द्र की शीव्र गङ्गा के उस पार जाते देख, उस खोर टकटकी बॉध, देखते रहे ख्रीर उस खोर से ख्रपनी दृष्टि न हटाई तथा मन्तापयुक्त हो रुद्दन करने लगे ॥१००॥

> स लोकपालप्रतिमप्रभाववां-स्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीम् ।

१ विपमं—निस्नोन्नतप्रदेशयुक्तं। (गो०) २ प्रपात:—गर्तः। (गो०) श्च्छन्नांनरीच्य । (गो०) ४ तपस्त्री—सन्ताप-



## ततः समृद्धाञ्छभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् १ धृदितानुपागमत् ॥१०१॥

लोकपालों के समान प्रभावशाली महातम एवं वरद श्रीराम-चन्द्र जी महानदी—श्रीगङ्गा को पार कर, समृद्ध एव प्यन्न से परि-पूर्ण तथा प्रमुदिन वत्मदेश (गङ्गा यमुना के बीच प्रयाग प्रदेश का नोम वत्सदेश है) मे जा पहुँचे ॥१०१॥

> तौ तत्र हत्या चतुरो महामृगान् वराहमृश्यं पृपतं महारुरुम् । श्रादाय मेध्यं त्वरितं घुग्रुक्षितां वासाय फाले ययतुर्वनस्यतिम् ।।१०२॥

> > इति द्विपञ्चाशः गर्गः ॥

वहाँ शीरामचन्द्र त्रीर लच्मण दोनों भाउयों ने ऋष्य. प्रस्त, बराह और क्र जानि के चार बड़े यह वनेंसे जानवरों की शिकार खेली। तदनन्तर उन लोगों ने भूख लगने पर ऋखुन्तिन भोजन कन्द्रमूल फलादि ला कर खाए चौर जब सन्त्या हुई नय एक हुन के नीचे जा टिके ॥१०२॥

श्रयोध्याकारण या भारत मंगी समी समात तृष्या।

— &:--

१ वरणान्—वरमधेशान् । यहा प्रमुनधेर्मध्ये प्रपारप्रधेशे पंरादेशः । (गो०) २ वस्यदेशेष्यशहादीर्ययशेमराम्यान् रहाः— नेत्रवार्यस्तार्यः । बुशुच्चितौ तौ समलद्भयौ नेत्यं प्रतिनि.भोकत्य जार्रिश्वराष्ट्रं । (शि०)

# त्रिपञ्चाशः सर्गः

---;o;---

स तं वृक्षं समासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् ।
रामो रमयतांश्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम् ॥१॥
लोकाभिराम श्रीरामचन्द्र उस वृक्ष के नीचे जा श्रीर सार्य सन्ध्योपासन कर, लद्दमण से वोले ॥१॥

श्रद्येयं प्रथमा रात्रियाता जनपदाद्भविहः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्किण्ठितुमहिस ॥२॥

वस्ती के वाहिर श्रा कर श्रीर सुमंत्र का साथ छोड़ कर, श्राज यह प्रथम रात है, जा हमें वितानी है; इसके लिए तुम घव-ड़ाना मत श्रथवा इसके लिए तुम चिन्तित मत होना ॥२॥

जागर्तव्यमतन्द्रिभ्यामद्यप्रमृति रात्रिषु । योगक्षेमं हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयोः ॥३॥

श्राज से ले कर प्रत्येक गत्रि में हमें नींद त्याग कर, गत भर जागना पड़ेगा; क्योंकि ,सीता का योगत्तेम हम दोनों ही के ऊपर निर्भर है श्रथवा हम नेनों ही के श्रधीन है ॥३॥

रीत्रि कथित्रदेवेमां सीमित्रे वर्तयामहे । उपावर्तामहे भूमावास्तीय स्वयमर्जितः ॥४॥

१ ऋावयो: वर्नते--ग्रम्मरचीनमित्वर्थः । ( गो० )

हे तत्त्मण ! यह प्रथम रात है, सो छात्रो किनी तरह इसे ना व्यतीत करें छीर खर पत्तों को स्वयं वटोर कर छीर उनका विद्यीना बना, उस पर लेट रहें ॥४॥

> स तु संविश्य मेन्दिन्यां महार्हश्यनोचिनः । इमाः सौमित्रये रामा व्याजहार कवाः शुभाः ॥५॥

जो श्रीरामचन्द्र जी बड़े मृत्यवान विस्तरों पर लेटा परने थे, वे ही श्रीरामचन्द्र जी पृथ्वी पर पट्टे हुए लद्दमम् से वार्नाक्षाप करने लगे ॥४॥

भ्रुवमद्य महाराजो दुःख स्वपिति लक्ष्मण । कृतकामा तु केंकेयी तुष्टा यवितुमहित ॥६॥

हे लदमण ! निश्चय ही प्याज महाराज दर्गाध जी, यो प्राप्त से सोए होंगे; किन्तु कैंकेबी श्रपना प्राभीष्ट पा का प्रीर कृतार्थ हो सन्तुष्ट हुई होगी ॥६॥

स हि देवी महाराजं केंक्रेयी राज्यकारणात्! । श्रिष न च्यावयेत्वाणान् दृष्ट्वा भरतमागतम् ॥७॥

किन्तु कहीं ऐसा न हो कि कैंक्वी भरत के पाने पर, गरव के लोभ से, महाराज दशरथ को सार दाले स्था

श्रनाथश्र हि रुद्ध मया चैव विनारुतः। किं करिष्यति कामात्मा केंकेवीवश्मागतः॥८॥

क्योंकि इस समय महाराज प्रनाप हैं. यूढ़े हैं तथा पानी होने के कारण कैंकेयी के वशवर्नी हैं। फिर में भी वहाँ नहीं है। ऐसी दशा ने वे बेचारे प्रपनी रक्षा कैंसे पर मण्ये ॥=॥

१ राज्यकारचात्—राज्यस्येनसरकात्। (विक)

इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मतिविश्रमम् । काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः ॥६॥

इस दु:ख को महाराज की अत्यन्त निस्पृहता को देख, मैं तो सत्रमता हूँ कि, अर्थ जीर धर्म दोनों से काम ही अधिक प्रवत्त है ॥६॥

को द्यविद्वानिष पुमानप्रमदायाः कृते त्यजेत्। १छन्दां जुवर्तिनं पुत्रं ततो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥

हे लदमण ! कोई मूर्ख भी ऐसा न करेगा कि, स्नी के कहने से मुक्त जैसे खाजाकारी खपने पुत्र को त्याग दे ॥१०॥

सुखी वत सभार्यश्च भरतः केकयीसुतः । सुद्धितान् कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत् ॥११॥

एकमात्र केकेबी के पुत्र भरत श्रपनी पत्नी के सहित सुखी होंगे। क्योंकि ये श्रित प्रमुद्ति हो, श्रयोध्यामण्डल के राज्य का महाराजाओं की माँति श्रकेले उपभोग करेंगे॥११॥

मा हि सर्वेस्य राज्यस्य मुखमेकं भविष्यति । ताते च वयसाऽतीते मिय चारएयमास्थिते ॥१२॥

श्रय भगत श्रक्षिल राज्य के मुख्य शासक हो जॉगगे। क्योंकि महागान की श्रामु तो समाति पर है ही श्रीर में यहाँ वन में चला श्रामा हूँ ॥१२॥

१ श्रांतिविश्रमम्—श्रांतिमपृद्दः । २ छन्दानुवर्तिनं — भ्वेद्यानुवर्तिनं । (गो॰) ३ मुष्यमेकः—श्राद्धितं:यं, प्रवानभृतं । (गो॰)

# श्चर्थधर्मी परित्यन्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिमं राजा दशरयो यथा ॥१३॥

जो मनुष्य ध्यथ और धर्म को छोड़ केवन काम रा प्रनुगामी वन जाता है, उम पर तुरन्त उम प्रकार विपति यानी है जैसे महाराज द्रारथ पर ॥१३॥

> मन्ये दश्र्थान्ताय नम प्रवजनाय च । कैकेयी सोम्य राज्याम राज्याय प्रत्यय च ॥१४॥

हे गीम्य! में तो समकता ही ि, रागान के शाने, मुके बन पठाने कीर भरत को राजा किलाने के कि ती केंग्री का हमारे घर में घागमन हुआ ॥१४॥

> घर्षदानीं न केंद्रेयी सोभारणस्त्रोतिता । कोसल्यां च सुमित्रां च सन्तराधेन सन्तरे ॥१५॥

सुके दर है जि. जैकेश कीभारता है जैता है, सेश सम्बन्ध होने के कारण की जैतक र जीत मुद्दिश है। र स्टा । हो ॥१४%

> मा सा मत्तारणादेशी सुनिन्ना दुःग्दमायनेत् । द्ययोध्यारित एद त्वं काल्ये प्रवित्त लक्ष्मण ॥१६॥

मेरे कारण कीमल्या भीर सुमित्रा कुछ भोगने न पार्वे, अन्तर है लह्मण तुम कल की प्रयोध्या जा पहुँची ॥१३॥

१ मत्कृते, मत्तवन्यादित्यर्थः । ( नो ॰ )

श्रहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान् । श्रनायाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भविष्यसि ॥१७॥

सीता को ले कर मैं श्रकेला ही दग्डकवन को चला जाऊँगा।
तुम श्रयोध्या में पहुँच कर, उस श्रनाथा कौसल्या के रचक बनो
श्रथीन रचा करो॥१७॥

क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेष्यमन्याय्यमाचरेत्। परिदद्यादिक धर्मज गरं ते मम मातरम्॥१८॥

क्योंकि उस कैंक्रेगी का वड़ा ही छोछा स्वभाव है। वह हम लोगों के वैरभाव से अन्याय कर, तुम्हारी छोर मेरी माताओं को विप दे देगी ॥१८॥

नूनं जात्यन्तरे कस्मिक्षियः पुत्रैर्वियां जिताः। जनन्या मम सौमित्रे तस्मादेतदुपस्थितम्।।१६॥

हे लदमण् ! पूर्व जन्म में मेरी माता ने श्रवश्य स्त्रियों को पुत्रहीन किश्रा था, इस जन्म में उसीका यह फल उसके सामने श्राण हैं ॥१६॥

मया हि चिरपुष्टेन दु:खसंवर्धितेन च । विषयुज्यत<sup>†</sup> कासल्या फलकाले धिगस्तु माम् ॥२०॥

मुक्ते धिक्कार है! जिस माता ने बड़े बड़े दु:ख नह कर मेरा इनने दिनों तक लालन पालन कर मुक्ते इनना बड़ा किया, उसी

१ नाथ:—रचनः। (गो॰) । पाठान्तरे—" परिट्या हि धर्मशे भरते नम मातरम्"॥ † पाठान्तरे—"विप्रायुज्यत्"॥

माता को, जब उपको मुमसे मुख मिलने वा समय खाया. नव मैंने उसको त्याग दिखा ॥२०॥

> मा स्म सीमन्तिनी काचिष्जनयरपुत्रमीदश्म् । सोमित्रे योऽहमम्याया दिश्व शोकमनन्तकम् ॥२१॥

हे तदमण ! कोई भी मौभाग्यवनी स्त्री गुरू जैसे पुष्ट हो, जो माता को श्रनन्त कष्ट दे रहा हूँ, कभी उत्तवत्र न करे ॥२६॥

मन्ये शीतिविशिष्टा सा मत्तो लध्मण गारिका । यस्यास्तच्छ्रयते वाक्यं शुक्र पादमरेदंश ॥२२॥

हे लदमण ! में समकता हूं कि. "मुक्त प्रियक मेरी माता दी प्रीतिपात्रा वह मैना है, जिसकी यह बात कि. हे सुको ! शब्दू के पर काट खाळो, मेरी माता सुनर्ता है ॥२२॥

शोचन्त्या श्रल्यमान्याया न किश्चिद्धपकुर्वेता । पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमस्टिन् ॥२३॥

हे तदमण । वह प्रस्पभाष्या मेथा माता भोगमागः से निस्त होगी--हाय ! में इसण कुद्र भी इयगः नहीं फर सरना । एक जैसे पुत्र से तो यह दिना पुत्र शिक प्रकारों भी प्रश्या सुक्ष हैने पुत्र को उत्पन्न कर उसे क्या सुखानता। • :

श्रव्यभाग्या हि मे माना कांसल्या राज्या मया । श्रेतं परमदुःखार्ता पविता नोकलागरे ॥२४॥

निश्चत ही मेरी माना कीसन्या प्रत्यभाग्या है। इस समय वह मेरे विद्धोह के कारण प्रत्यन्त हुन्ये होने के कारण, हो क-सागर में निमन्न नेटी होगी ॥२४॥

# एको ह्यहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुभिः क्रुद्धो नतु वीर्यमकारणम् ॥२५॥

है लदमण ! क्रुद्ध होने पर मैं श्रकेला ही श्रयोध्या क्या—सारी पृथ्वी को वाणों से श्रपने वश में कर सकता हूँ; किन्तु यह धर्म-सङ्कट का समय है, ऐसे समय पराक्रमप्रवर्शन उचित नहीं ॥२४॥

श्रधर्मभयभीतरच परलोकस्य चानघ। तेन लक्ष्मण नाचाहमात्मानमभिपेचये।।२६॥

क्योंकि हे लच्मण ! ऐसा करने से मुक्ते पाप और परलोक का भय है। इमीसे मैं (पराक्रम प्रदर्शनपूर्वक) अपना अभिपेक नहीं करवाता अर्थात् वलपूर्वक राज्य नहीं तेता ॥२६॥

एतदन्यश्च करुणं दिलप्य विजने वने । श्रश्रुपूर्णं दुखो रामो निशि तृव्णी हुपाविशत् ॥२७॥

उस निजंन वन में, उस रात्रि को इस प्रकार के हानेक विलाप कर, छाँकों में छाँसू भर ( गद्गद करठ होने के कार्या ) चुप हो वैठ रहे ॥२०॥

विलप्योपरत रामं गतार्चिपमिवानलम् । सपुद्रमित्र निर्वेगमास्यासयत लक्ष्मणः ॥२८॥

जब विलाप कर श्रीरामचन्द्र जी चुप हो गए, तब उन्हें ब्वाला-रहित श्रीय श्रीर वेगरहित समुद्र के समान शान्त देख, लद्मगा समनाने लगे ॥२८॥

१ नतुवीर्यनकारणम्—धर्मदानिकरेकृत्यं वीर्यं साधकत्वेननावलम्बनीयं स्वित्रत्यर्थः। (गो०)

श्रुवमद्य पुरी राजन्नयोध्याऽऽयुधिनांवर । निष्मभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी ॥२६॥

हे योद्धाओं में श्रेष्ठ राजन् ! यह वात तो निश्चिन है कि. श्रापके चले श्राने पर श्रयोध्यापुरी तो उसी प्रकार निष्प्रभ हो गई होगी, जिस प्रकार चन्द्रमा के श्रस्त होने पर रात्रि हो जाती है।।२१।।

् नैतर्दोपियकं राम यदिदं परितप्यमे । ं विपादयसि सीतां च मां चैंय पुरुपर्पभ ॥३०॥

परन्तु हे राम ! श्रापका इस प्रकार सन्तप्त होना नो टिनन नहीं। क्योंकि श्रापके सन्तप्त होने से मुक्तको श्रीर सीता को भी विपाद होना है।।३०॥

न च सीता त्वया हीना न चाहमपि रायव । मुहूर्तमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धर्ना ॥३१॥

हे रायव ! मैं और सीता श्रापक विना एक मुद्दर्श भी जीविन नहीं रह सकते, जैसे जल के विना महली नहीं जी महली ॥:१॥

न हि तातं न शत्रुघ्नं न सुमित्रां परन्तप । द्रप्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्ग वाऽपि त्वया विना ॥३२॥

हे रात्रु को नाप देने वाल ! में जापके विना न तो अपने विना को, न जपने सहोदर रात्रुप्त को और न अपनी जननी माना सुमित्रा ही को देखना चाह्ता हूँ। यही नहीं, किन्तु सुके तो जापने विना स्वर्ग को भी देखने की इन्हा नहीं हैं॥३२॥

नतस्तत्र सुखासीनी नातिद्रे निरीक्ष्य ताम्। न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सला ॥३३॥

बाट राट छट—३६

लदमण जी के इन वचनों को सुन, ऋाराम से बँठे हुए धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी, सीता महित पास ही बट वृक्त के नीचे लदमण की रची पर्णशय्या को देख, उस पर जा लेटे ॥३३॥

> स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वनो निशम्य नैवं वनवासमादरात्। समाः समस्ता विद्धे परन्तपः प्रपद्य धर्मं सुन्तिराय राघवः ॥३४॥

इम प्रकार लच्माण के उत्तम ऋथें से भरे वचनों को बहुत देर तक आदरपूर्वक सुन और वानप्रस्थ आश्रमोचित समस्त नियमों का लदमण सहित यथाममय पालन करना निश्चित कर, श्रीरामचन्द्र जी चौदह वर्ष विताने की इच्छा करते हुए ॥३४॥

ततस्तु तस्मिन् विजने वने तदा
महावली राघववंशवर्धनी ।
न तो भयं सम्भ्रममभ्युपेयतुः
यथैव सिंही गिरिसानुगीचरी ॥३५॥
इति त्रिपञ्चाशः वर्गः॥

तदनन्तर उन महावली रघुवंशवर्द्धन दोनों भाइयों ने, उस निर्जन वन् में भय श्रीर उद्देग वर्जित हो, वैसे ही वास किश्रा, जैसे पर्वनिश्खर पर रहने वाले दो सिंह निर्भय हो, वास करते हैं ॥३४॥

श्रयोव्याकारड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ।

#### ॥ श्री:॥

### श्रीमद्रामायगापागयगाममापनऋमः

## श्रीवंष्ण उसम्प्रदायः

एवमेतत्पुराष्ट्रत्तमाख्यानं भद्रमन्तु व । प्रव्याहरत विम्नव्ध वलं विष्णोः प्रवर्धनाम् ॥ १॥

लाभस्तेषां जयन्तेषां कुनन्तेषां पराभवः । येषामिन्दीत्ररस्यामो हृद्यं सुत्रतिष्टितः ॥ २ ॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सन्यशालिनी। देशोऽय ज्ञोभगहितो ब्राद्यणाः सन्तु निर्भयाः॥ ३॥

कावेरी वर्धनां काले काले वर्षनु वामयः। श्रीरद्गनाथो जयतु श्रीग्इार्श्रास्य वर्षनाम्॥ १॥

स्वरित प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ं न्याय्येन मागेंग्ए मर्ट्ग महीद्याः ।

गोब्राह्मरोम्यः शुभमस्तु नित्य स्रोकाः समस्ताः सुन्विना मयन्तु ॥ ४ ॥

मद्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुम्बार ग्रे । चक्रवतितनृजाय सार्वभीगाय महत्तन् ॥ ६॥

वेत्रवेदान्तवेदाय मेपर्यामलमृत्वे । पुनां मोहनस्पाय पुरुवस्तोकाय महत्तम् ॥ ३ ॥ विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते । भाग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम् ॥८॥ वितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया। नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥६॥ त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिंग्रे। सेव्याय सर्वयमिनां धारोदाराय मङ्गलम् ॥१०॥ सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिण । संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥११॥ द्रा कार्ययवासाय खरिहतामरशत्रवे । गृश्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् ॥१२॥ सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिलापियो । सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् ॥१३॥ ह्तुमत्समवेताय हरीशाभाष्टदायिने । वालिप्रमथनायास्तु महावीराय मङ्गलम् ॥१४॥ श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लाङ्घतसिन्ववे। जितरात्त्सराजाय र**णधाराय मङ्गलम् ॥१**४॥ श्रासाद्य नगरीं दिञ्यामभिपिक्ताय सीतया । राजाविराजराजाय रामभद्राय मङ्गल्म् ॥१६॥ मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगर्मैः। सर्वेरच पूर्वेराचार्यः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥१७॥

#### माध्वसम्पदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्याज्येन मार्गृण् महीं महीशाः ।
गोत्राह्यणेभ्यः शुभमन्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः मुग्निनो भवन्तु ॥१॥
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिना ।
देशोऽयं चोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥२॥
लाभस्तेषां जयन्तेषां कृतग्तेषां पराभवः ।
येपामिन्त्रीवरश्यामो इत्ये सुव्रतिष्ठितः ॥३॥
मद्गलं कोमलेन्द्राय महनीयगुग्गाव्यये ।
चक्रवर्तितन्जाय सार्वभौमाय गद्गलम् ॥४॥
कायेन वाचा मनसेन्द्रियंवां
चुद्प्यात्मना वा प्रकृतेः स्यभागन् ।
करोमि यद्यत्मकलं पर्शमे

नारायणायेति समर्पयामि ॥४॥

# स्मानमम्भदायः

स्वरित प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं मार्गुनाः । गोप्राह्मग्रेभ्यः शुभमन्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुन्यिनो भयन्तु ॥६॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिश्री सस्यदालिनी । देशोऽयं नोभग्रिनो बाह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥२.॥

खपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पीत्रिगः । खपनाः सननाः सन्तु जीवन्तु भरतः भनम् । २१ चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एवैकमच्चरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥४॥ श्रु वन्रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा । स याति ब्रह्मग्रः स्थानं ब्रह्मग्रा पूज्यते सदा ॥४॥ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥६॥ यन्मङ्गलं सहस्राचे सर्वदेवनमस्कृते। वृतनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥७॥ मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने। चक्रवर्तितनूजाय सावैभौमाय मङ्गलम् ॥५॥ यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयतपुरा । श्रमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥६॥ श्रमृतोत्पाद्ने दैत्यान्त्रतो वज्रधरस्य यत्। श्रदितिर्मङ्गलं प्रादातत्ते भवतु मङ्गलम् ॥१०॥ त्रीन्विक्रमान्प्रक्रमतो विष्णोर्माततेजसः। यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलेम् ॥११॥ भ्रतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशस्य ते । मङ्गलानि महावाही दिशन्तु तव सर्वदा ॥१२॥ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते: स्वभावात्। करोमि यद्यत्सकलं पर्सम



